## [ सर्वोदय साहित्य माला : श्रद्वावनवाँ ग्रन्थ ]

## इंग्लैएड में महात्माजी

लेखेंक महादेव देसाई

सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली शाखाः छखनऊ प्रकाशक, मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ।

संस्करण

जून, १९३२: २००० नवम्बर१९३८: १०००

मूल्य

एक रूपया

मुद्रक, हरनामदास गुप्त, भारत प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली ।

## दो शब्द

गांधी-इविन-समझौते के बाद, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय-महासभा-(काँग्रेस) द्वारा एकमात्र प्रतिनिधि निर्वाचित होकर, गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित होने इंग्लैण्ड गये थे। वहाँ परिषद् में उन्होने जो भाषणादि दिये, वे 'राष्ट्-वाणी' के नाम से पुस्तक-रूप में मण्डल से अलग प्रकाशित हो चुके है। किन्तु इतने ही पर उनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता। सच पूछा जाय तो, यह तो एक प्रकार से उनका गौण कार्य था। वह परिषद में कोई विशेष आशा लेकर नहीं गये थे। उनका वास्तविक कार्य तो परि-षद् से बाहर था। इसलिए परिषद् से बचा हुआ उनका सारा समय लन्दन और उससे बाहर के आस-पास के प्रमुख व्यक्तियों से भेंट करने एव संस्थाओं में सम्मिलित होकर भारत के सम्बन्ध में फैली ग्रलत-फ्रहमी को दूर कर राष्ट्रीय महासभा के दावे को सिद्ध करने में ही व्यतीत होता था। उनका यह कार्य परिषद् के कार्य से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था। श्री महादेवभाई देसाई इस सबका विवरण प्रति-सप्ताह 'यग इण्डिया' में प्रकाशनार्थ भेजते रहते थे। इससे पूर्व, जहाज पर, जो-जो मनीरंजक घटनायें घटीं, मार्ग में स्थल-स्थल पर गांधीजी का जो अपूर्व स्वागत हुआ। उसका मनोरंजक विवरण भी यथासमय 'यग इण्डिया' में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत पुस्तक में उन्ही सबका संकलन है। 'हिन्दी नवजीवन' में संयुक्त सम्पादक की हैसियत से इनके हिन्दी अनुवाद का सौभाग्य

मुझे प्राप्त हुआ था। परिस्थितिवश मेरे बाहर रहने से आदरणीय बन्धु मोहनलालजी भट्ट को भी इस सम्बन्ध में काफ़ी काम करना पड़ा था। स्थानीय दो-एक मित्रो से भी इसमें मुझे सहयोग मिला है। अतः इस सबके लिए मैं उनका कृतज्ञ हैं।

अजमेर ज्येष्ठ पूर्णिमा, १९८९

शंकरलाल वर्मा

## इंग्लैग्ड में महात्माजी

यह एक प्रकार से बिलकुल जादू-सा ही हुन्ना, ऋन्यथा गाँधीजी के सचमुच जहाज पर सवार होने से पहले किसी को यह विश्वास न हुआ होगा कि वह विलायत जा रहे हैं। ऋघगोरे पत्रो मेघाणी का सदेश के शिमला के सवाददाताओं ने सुख की सास ली होगी कि 'शान्ति में विष्न डालनेवाला', 'श्रमुविधाजनक व्यक्ति', 'दु:ख-दायी त्रादमी' रवाना हो गया-न्त्रीर, प्राय: ऐसे ही भाव त्रफसरो के भी हुए होंगे। सतत जागरूकता ऐसी चीज है, जिसे कोई सत्ताधारी सहन नहीं कर सकता । लेकिन गाँधीजी के लिए तो यह सतत जागरुकता ही जीवन का मूल श्वास है। किसीको यह न समक्त बैठना चाहिए कि चूँकि गाँधीजी कुछ सप्ताहो के लिए गैर हाज़िर रहेगे, इसलिए इस जागरूकता श्रथवा सावधानी मे शिथिलता आ जायगी। गत २७ अगस्त को गृह-सचिव (होम सेकेटरी) को लिखा हुआ पत्र, जो कि दूसरे समसौते का भाग है, कॉंग्रेस की सतत जागरूकता अथवा सावधानी के वचन और गांधीजी के इन भावों के सार्वजनिक वक्तव्य के सिवा और कुछ नहीं है कि यदि वह जा रहे हैं, तो सशङ्क ऋौर कम्पित-हृदय से जा रहे हैं।

'राजपुताना' जहाज के वम्बई से रवाना होते समय गाँधीजी की बहुत से तार मिले। एक तार वायसराय सा॰ का था और बहुत से मित्रो ग्रौर साथी कार्यकर्तात्रों के थे, जिनमे उनकी यात्रा श्रौर उससे भी श्रिधिक उनकी वापसी के श्रम होने की कामना की गई थी और उनकी गैरहाजरी में फरडे को ऊँचा रखने का वचन दिया गया था। दो ऐसे थे. जिनमे वास्तविक सूचना एव प्रार्थना थी। एक मे कहा गया था. 'ईश्वर त्रापके मार्ग को प्रकाशमान करे।' दूसरे मे कहा गया था, 'या तो आप विजयी होंगे अथवा भारी हानि उठावेगे । ईश्वर आपको विजयी वनावे।' किन्तु इस समय गाँधीजी जिस स्थिति मे थे. उसका सचा श्रौर सुस्पष्ट चित्र तो, स्वय गाँधीजी के शब्दों में, गुजराती की वह कविता थी, जो हमारे नवयुवक कवि श्री मेघाणी ने उनकी बिदाई के उपलच्य में लिखी थी। यदि मैं उसका सार देने मे सफल भी होऊँ, तो भी उसके स्वारस्य श्रीर श्रन्तरिक सद्भावनायुक्त उदगार को श्रनुवाद में परिखत करना असम्भव होगा । ऐसा मालूम होता है, मानों १३ अगस्त के समभौता-मुं के बाद से गत १५ दिन तक गाँधीजी के अन्तस्थल में जरनेवाले विचारो श्रीर भावनाश्रो को कवि की श्रात्मा श्रत्यन्त निकट से देखती रही है। कवि कहता है-"ग्रापने ग्रानेक कड़वी घूँटे पी हैं. जाइए, अब विप का अतिम प्याला पीने के लिये और जाइए । आपने श्रसत्य का सत्य से, घुणा का प्रेम से श्रीर कपट का सरल व्यवहार से मुकाविला किया है। आपने अपने घोरतम शत्रु तक का अविश्वास करने से इनकार कर दिया है। तय जाइए और वह कड़वी घूँट और पीजिए, जो त्रापके लिये सुरक्तित रखी है। हमारे कप्ट और त्रापत्तियों के खयाल

से आपको हिचिकिचाने की जरूरत नहीं (चटगाँव की बरवादी की खबर धीरे-धीरे आ रही है)। आपने हमें प्रसन्नतापूर्वक कष्ट-सहन करना सिखाया है। आपने हमारे कोमल हृदय को फौलाद-सा कठोर बना दिया है। ऐसी दशा में क्या चिन्ता, यदि आप खाली हाथ लौटे ! केवल आपका जाना ही काफी है। जाइए, और मानव समुदाय को अपना प्रेम और आतृत्व का सन्देश सुनाइए। मानवजाति रोगों से कराह रही है और शान्ति के मरहम के लिए, जो कि वह जानती है, आप अपने साथ ले जायंगे, अत्यन्त चिन्तातुर है।"

गाँधीजी ने एक मित्र को जहाज में सबसे नीचे दर्जें की पाच जगहें तय कर लेने के लिए तार दे दिया था। जहाज में सबसे नीचा दर्जी से फेंड क्लास था, इसलिए इम दूसरे दर्जें की कोठरी में रहे। लेकिन ज्यों ही गाँधीजी को अवसर मिला, उनकी एड-हिण्ड हमारी कोठरी की चीज़ां की जाँच-पड़ताल करने लगी। उन्होंने कहा, भाग्य से हम दूसरे दर्जें की कोठरी में हैं, किन्तु मान लो यदि इम निचले दर्जें के मुसाफिर होते,तो अपने साथ के इतने सामान की किस तरह ज्यवस्था करते ? एक जवाब था, 'कुछ ही घन्टों में हमें तैयार होना पड़ा था।' दूसरा जवाब था, 'हमने ये सब सुटकेस उधार लिए हैं और घर पहुँचते ही यह सब लीटा देगे।' एक तीसरा जवाब यह था कि कई मित्रों ने अपनी फालत् चीजों की मरमार करदी और उन्हें रोकने का हमारे पास कोई उपाय न था। एक जवाब यह भी था कि जानकार मित्रों ने हमें कुछ आवश्यक चोजों से लैस रहने की सलाह दी थी और इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा उसे करने के सिवा और कोई चारा न था।

इन जवाबों ने इमारे मामले को और भी खराब कर दिया। उन्हें इनमें विशेष बहानेबाजी मालूम हुई श्रीर वह उत्तेजित हो गये। देश के दरिद्रतम समुदाय के प्रतिनिधि के साथी अपने साथ ऐसे बहुमूल्य सूटकेस रखें, कोई बात नहीं, चाहे वे मेट में आये अथवा उधार लिये क्यों न हों. इसी खयाल से उन्हें बडा ऋाघात पहुँचा: और इसीलिए हममें से जो कोई भी उनके सामने श्राया. उसे उनकी कड़ी फटकार सननी पडी--"तैयारी के लिए समय के ऋभाव का बहाना करना कुछ ऋच्छा नही। किसी तैयारी की जरूरत न थी। उचित ही नहीं बल्कि यह अधिक अच्छा होता कि जो-कुछ भी चीजें माईं, सबके लिए तुम मित्रों से कह देते कि हमें इन सबकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और अपने लिए जय-राजानी के भएडार से कुछ गरम और सूती थान ले आते। लेकिन तम सो जो कुछ स्त्राया सब लेते गए, मानों तुम्हे लन्दन मे पॉच वर्ष रहना हो ! मैंने तुमसे कह दिया था, कि हमें जिस किसी चीज की स्नावश्यकता होगी वहाँ मिल सकेगी और लौटने पर हम उसे गरीबों के लिए छोड़ते श्रावेंगे। तुमने ये सुटकेस वापस करने का वादा कर लिया है. इससे तुम्हारे अपराध मे कमी नहीं हो सकती । मैंने यह कभी खयाल नहीं किया था कि तम ये साथ रख रहे हो: लेकिन तुम लोगो ने विना किसी हिचिकि-चाहट के इन चमड़े के ट्रड्डों को स्वीकार कर लिया, इससे अपनी ग़रीबी श्रीर अपरिग्रह की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध मे तुम्हारी क्या धारणा है, इसका मुभे खयाल हो आया । तुम कहते हो कि इनमें की कुछ चीजे पुरानी हैं और मित्र के पास फालतू पड़ी हुई थीं। इससे तुम या तो खुद अपने को धोखा दे रहे हो, या मुक्ते धोखे में डालना चाहते हो । यदि ये फालत् होतीं, तो उन्होंने इन्हे फेंक दिया होता । उन्होंने ये तुम्हे कभी न दी होतीं, यदि तुमने उनसे यह न कहा होता कि हमें इनकी ज़रूरत है। श्रीर यह कहना कि तुमने जानकारों की सलाह के श्रनुसार यह सब कुछ किया, बेहूदगी है। श्रगर तुमने उनकी सलाह ली, तो तुम्हें उनके साथ ही रहना चाहिए था। यहाँ तुम मेरे साथ हो श्रीर इसलिए मेरी सलाह के श्रनुसार चलना चाहिए। '' इस तरह कई दिनों तक यह फटकार पड़ती रही। सौभाग्य से हम बहुत श्रच्छे प्रवासियों में थे, किन्तु यह फटकार किसीको भी खिल श्रथवा बीमार कर देने के लिए काफी थी। इससे इमने यह श्रच्छा उपाय सोच निकाला कि हमें जिन चीजों की ज़रूरत है, श्रीर जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी छुँटनी कर डालें श्रीर श्रनावश्यक चीजों को श्रदन से वापस लौटा दे। श्रीर इसलिए यह इमारा पहला काम हो गया।

इसीमें तीन दिन लग गये श्रीर चौथे दिन हमने श्रपनी स्ची निरी-च्या के लिए पेश की। उन्होंने कहा, 'श्रव मैं तुम्हारी स्ची में दखल न दूंगा, यद्यपि मैं यह चाहूंगा कि लन्दन की गिलयों में तुम्हें उसी तरह धूमता देखूं, जिस तरह कि तुम लोग शिमले में धूमा करते हो। यदि तुम शिमले में एक धोती, एक कुर्ता श्रीर एक जोड़ी चप्पल पहन कर घूम सकते हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलातां हूं कि लन्दन में ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे इस तरह धूमने में स्कावट डाल सके। यदि मैं देखूंगा कि तुम पर्याप्त कपड़े नहीं पहने हुए हो, तो मैं स्वयं तुम्हें सावधान करूंगा श्रीर तुम्हारे लिए श्रिषक ऊनी कपड़े प्राप्त करूंगां। लेकिन तुम किसी ऐसे काल्पनिक मय के कारण कुछ भी न पहनों कि

यदि तुम यह न पहनोगे तो वहां के लोग दुःखित होंगे। विश्वास रखो कि वहा के लोग तो तुम्हारे श्रयवा मेरे पास बढिया सूटकेस देखकर दु:खित होंगे।' एक कम्पनी की तरफ़ से मेंट-स्वरूप दिये गये चमड़े के एक वेग की तरफ़ इशारा करते हुए उन्होंने कहा- पहि तुम हिन्दुस्तान में खादी के मोले से काम चला सकते हो, तो इंग्लैंगड में क्यों नहीं चला सकते ? श्रीर क्या तुम समकते हो कि वहाँ के श्रादमी ऐसे सुन्दर वेगों में ही अपने कागज्-पत्र ले जाते हैं ? हरगिज नही। सम्भव है लोम्बर्ड स्ट्रीट मे कुछ भालदार पूँजीपतियों, व्यवसाइयो म्रथवा बड़े बडे राजनीतिकों के हाथ में तुम ऐसे वेग देखो, वे उनमें महत्वपूर्ण सरकारी काराज-पत्र ले जाते हुए दिखाई दें, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये हास्यास्पद मालूम होंगे।' एक मित्र ने वड़े श्राग्रह से एक दुर्वीन दिया था। उसकी भी वही दशा हुई, जब उसपर वही साधारण कसौटी लगाई गई, कि हमें ऐसी कोई चीज न रखनी चाहिए, जो साधारण अवस्था में हम न रख सकते हों। लेकिन इस तरह की बातों से काफी मनोरखन हुआ और गॉधीजी का क्रोध शान्त हो गया। एक मित्र ने क्रुपाकर जहाज पर गॉधीजी के इस्तैमाल के लिए एक मोड़कर रक्खी जा सकने योग्य, श्रमेरिका की बनी हुई, सफरी चारपाई दी थी। उसे देखकर गाँधीजी ने कहा-- 'त्रोह, क्या यह संफरी चारपाई है ! मै तो समकता था कि यह हाकी का सेट है ! ऋच्छा, इस हाकी-सेट को भी जाने दो। क्या तमने कभी मुफे इसका उपयोग करते देखा है !' इसी क्षण हमारे श्रीर उनके कष्ट को दूर-करने के लिए श्री शुएवकुरेंशी च्या पहुँचे च्यौर तुरन्त ही गॉधीजी ने मजाक करते हुए उनसे कहा-- "त्रच्छा शुएव, यरि नवाव

साहब (भोपाल ) की पार्टी में कोई काश्मीरी दुशाले खरीदना चाहते हों, तो मुक्ते बतात्रों । मित्रों ने मेरे लिए जो बहुत से शाल दिये हैं, मैं उनकी दूकान खोल सकूँगा । एक मित्र ने मुक्ते ७००) का जो बहुमूल्य शाल दिया है, वह इतना मुलायम और बारीक है कि एक ऋँगूठी के बीच में से निकल सकता है । कदाचित् उन्होंने यह खयाल किया होगा कि यह दिखाने के लिए कि करोड़ों भारतीयों का मैं कितना अच्छा प्रति-निधित्व करता हूँ, मैं यह शाल ओडकर गोलमेज-परिषद् में जाऊँगा ! अच्छा हो, यदि बेगम साहबा इस बहुमूल्य शाल से सुक्ते मुक्त करें और इसके बदले गरीबों के उपयोग के लिए मुक्ते ७०००) रुपये दें । ग़रीबों के एकमात्र प्रतिनिधि के लिए यही सबसे उपयुक्त है।

यह फटकार श्रनुपयुक्त नहीं थी, यह बात इसीसे निश्चित रूप से सिद्ध हो जायगी कि इसके परिणामस्वरूप हमें जो छॅटनी करनी पड़ी, उससे हम कम-से-कम सात स्टकेन श्रथवा केविन ट्रंक श्रदन से वापस लौटा कर उनसे छुटी पा गये।

समुद्र चुन्ध है। हममें से अधिकांश गाँधी जी से, जिनसे बढ़कर 'राज-पूताना' जहाज पर शायद और कोई नाविक नहीं है, कोई गम्भीर बात या बहस करने के लिए तैयार नहीं है। सेकेएड क्लास की सतह पर उन्होंने एक कोने मे अपने लिए जगह चुन ली है, और वे अपने दिन का अधिकाश और सारी रात वहीं बिताते हैं। उस दिन विहलाजी ने उनसे कहा, 'मालूम होता है, हम लोगों से पिएड छुड़ाने के लिए आपने जानबूक्त कर यह जगह चुनी है। हमारे लिए तो प्रार्थना के नमय भी मुद्ध मिनट भी यहाँ वैठना कठिन प्रतीत होता है।' लेकिन हिन्दुस्तानी मुसाफिरों की काफी सख्या ने अपनी समुद्री बीमारी से खुटकारा पाना शुरू कर दिया है, जिससे कि मोंजन के कमरे अब पूरे भर जाते हैं, और २२ यात्री कल शाम की प्रार्थना में सिम्म लित हुए थे। गाधीजी ने अपने दैनिक कार्यक्रम में कोई परिवर्त्तन नहीं किया है। अपने नियमित समय पर वह सोते और उठते हैं और हमेशा की भाति ही काम करते हैं।

यहाँ मुक्ते यह कहना ही होगा कि न सिर्फ़ गाधीजी के प्रति, बल्कि उनके सब साथियों के साथ, जो कि खादी का कुर्ता, धोती श्रीर टोपी पहने हुए सारे जहाज में धमाचौकड़ी मचाये रहते हैं, जहाज के सब श्राधकारियों का व्यवहार न केवल श्रसाधारण बल्कि श्रस्थिक शिष्टतापूर्ण रहा है। पी० एर्स्ड श्रो० जहाजी कम्पनी के खिलाफ हिन्दुस्तानी मुसाफिरों को रक्कमेद श्रीर जातीय पक्ष्पात की जो श्रमेक शिक्तायते श्राप सुनते हैं, वे किसी तरह इस यात्रा के समय हस जहाज से गायब होगई दिखाई देती हैं।

बम्बई से ठीक पश्चिम की तरफ के १,६६० मील दूर थका देनेवाले समुद्री-सफर के बाद, विश्राम का पहला बन्दरगाह श्रदन है। नगर ज्वालामुखी चट्टानो का समृह है-नगर का केन्द्र श्रदन भाग ग्रभी तक 'क्रेटर' (ज्वालामुखी का मुख) कह-लाता है श्रीर यात्री को जहाज पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर श्रीर शहर के चारों स्रोर की वृत्तहीन, कोयल-सी काली चट्टाने दिखाई देने लगतीं हैं। कहा जाता है कि सदियों से इसपर अनेक शासकों ने शासन किया, श्रीर श्रव भी कहा जाता है कि जिस समय सन् १८३६ में इसपर अधिकार किया गया यह एक मछली के शिकार का छोटा-सा गाँव था, जिसमें मुश्किल से ६०० प्राणी रहते थे। यदि विश्वस्त विवरण मालूम हो सके तो इसके कब्जा किए जाने की कथा भी बड़ी मनोरञ्जक होगी श्रौर कदाचित साम्राज्यवादी लुटेरों की उन्नीसवीं सदी की लूट मे और वृद्धि करेगी। अवश्य ही अप्रेजी स्कूल के विद्यार्थी को तो यही पढाया जाता है कि लाहेज का मुलतान, जो कि सालाना खिराज के तौर पर ऋदन छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, ऋपने वाय दे से फिर गया और एक अंग्रेजी जहाज पर हमला करके उसे लूट लिया । नतीजा यह हुआ कि किलो पर घावा करना जरूरी हो गया और तदनुसार सन् १८३६ मे उनपर आक्रमण करके कब्जा कर लिया गया । लेकिन सच बात तो यह है कि लाल-महासागर—ससार के सब से बढ़े जलमार्ग—पर अपना निश्चित अधिकार बनाये रखना जरूरी था, और यह तबतक सम्मव न था, जबतक अदन और पेरिम में एक जबरदस्त फौज न रखी जाती । पेरिम अदन से सुदूर पश्चिम की और १०० मील के फामले पर एक द्वीप है, जिम पर इतनी सख्ती से निगरानी रखी जाती है कि अदन के रेजिडेन्ट की स्वीकृति विना वहा कोई भी नहीं ठहर सकता ।

शहर की आवादी ५३,००० है, जिसमें ३१,००० अरब, ६,५०० सोमाली और ५,५०० हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें अधिकाश बम्बई के गुज-राती और कच्छी हैं। इन कुल ६२ वर्षों से अदन अभी तक बम्बई-सरकार के आधीन था, लेकिन अब एक प्रस्ताव इसे भारत सरकार के आधीन कर देने का चल रहा है। अनेक स्पष्ट कारणों से अदन के भारतीय इस परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक सर्वथा स्वाभाविक कारण यह है कि यहाँ के अधिकाश निवासी बम्बई के हें और उनका व्यापार-सम्बन्ध भी बम्बई से ही है, इसलिए उनके लिए सबसे अधिक सुविधा बम्बई के अन्तर्गत रहने मे ही है। और सबसे बडी बात तो यह है कि यदि वम्बई को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अधिकार मिले, जो कि अब अवंश्य ही मिलेंगे, तो अवन उसके लाम से विञ्चत न किया जाना चाहिए। एक और भी कारण है और वह यह कि यदि अदन केन्द्रीय सरकार के सुपूर्द कर दिया गया तो यह बहुत सम्भव है कि वह एक

वन्दोवस्ती जिला या अर्द्धफौजी चेत्र वना दिया जायगा और इस प्रकार वहाँ का सारा सार्वजनिक जीवन नष्ट हो जायगा।

यहाँ के हिन्दुस्तानी गाधीजी तथा गोलमेज-परिपद् के दूसरे प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहते थे, और इसके लिए राष्ट्रीय भरण्डा साथ रखना चाहते थे। किन्तु रेजिडेन्ट ने राष्ट्रीय भरण्डा साथ रखने की इजाज़त न दी और जबतक स्वय गाधीजी ने इस स्वागत-समिति के अध्यत्व श्री फामरोज कावसजीको यह न सुभाया, कि रेजिडेन्ट से टेलीफोन द्वारा कहा जाय कि वह (गाँधीजी) इन शतों के रहते अभिनन्दन-पत्र के स्वीकार करने की कल्पना तक नहीं कर सकते, श्रीर जब कि सरकार और काग्रेस मे सन्धि है, तब कम-से-कम सन्धि के अनुसार सरकार को राष्ट्रीय भरण्डे का विरोध नहीं करना चाहिए, तब तक किसीको भी रेजिडेन्ट के इस कार्य का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। यह दलील काम कर गई, और गाँधीजी को अभिनन्दन-पत्र दिये जाने की जगह राष्ट्रीय भरण्डा फहराने की स्त्रीकृति देकर रेजिडेस्ट ने इस अग्रिय स्थित को बचा लिया।

दूसरी बात जो मैने देखी वह यह थी कि यद्यपि अदन के भारत सरकार के अधीन किये जाने का प्रश्न कई दिनों से सामने था, फिर मी गॉधीजी को दिये गये अभिनन्दन-पत्र में उस सम्बन्ध में एक शब्द तक न था। मैं इसका कारण अधिकारियों के भय के सिवा और कुछ नहीं समक्तता। किन्तु कुछ नवयुवक ऐसे हैं, जो वम्बई के महासभा के उत्साह-प्रद बातावरण की कुछ चिनगारियों बहा ले गये हैं, और गुजरातियों के कारण, जो कि प्रत्यन्ततः आन्दोलन से परिचित रहे हैं, वहाँ काफी खादी दिखाई दी, हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि वह सब शुद्ध थी या नहीं।

इस स्थिति से गांधीजी को महासभा का सन्देश सुनाने का मौका मिल गया, और क्योंकि स्वागत की तैयारी में अरबो ने भी योग दिया था—स्वागत का अभिनन्दन-पत्र गुजराती और अरबी दोनों भाषाओं में पढ़ा गया था—इसलिए अरबों को भी वह अपना सन्देश सुना सके।

अभिनन्दन-पत्र का उत्तर श्रौर ३२८ गिन्नियों की थैली के लिए धन्य-वाद देते हुए गाधीजी ने कहा—

"श्रापने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं श्रापको धन्यवाद देता हूँ । मै जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन् महा-सभा का है, जिसका कि, ऐसी श्राशा है, मैं गोल-मेज परिषद् में योग्य प्रतिनिधित्व करूँगा । सुमे मालूम हुआ है कि श्रमिनन्द्न-पत्र के इस कार्यक्रम में श्रापके सामने राष्ट्रीय कराड़े के कारण कुछ रकावट थी । श्रव मेरे लिए तो हिन्दुस्तानियों की ऐसी सभा की, खासकर जब कि राष्ट्रीय-नेता निमन्त्रित किये गये हो, कल्पना करना ही श्रसम्भव है, जहाँ पर राष्ट्रीय कराड़ा न फहराता हो । श्राप जानते हैं कि राष्ट्रीय कराड़े के सम्मान की रज्ञा में बहुतों ने लाठियों के प्रहार सहे हैं श्रीर कह्यों ने श्रपने प्राण तक दे दिये हैं, इसलिए श्राप राष्ट्रीय कराड़े का सम्मान किये बिना किसी हिन्दुस्तानी नेता का सम्मान नहीं कर सकते । फिर सरकार श्रीर महासमा के बीच सममौता हो चुका है, श्रीर महासभा इस समय उसका विरोधी दल नहीं वरन् मित्रवत् है । इसलिए सिर्फ राष्ट्रीय कराड़े का केवल फहराना सहन कर लेना या उसकी इजाजत दे

देना ही काफ़ी नहीं है; वरन् जहां महासभा के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये जाय, वहा उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए।

"महासभा की श्रोर से मै श्रापको यह विश्वास दिलाता हूँ कि उसका उद्देश्य ऐसी ही स्वाधीनता प्राप्त कर लेना नहीं है, जिससे भारतवर्ष संसार के अन्य राष्ट्रों से अलग पड़ जाय; क्योंकि ऐसी विश्व-शान्ति श्रीर भारत म्वाधीनता तो श्रासानी से ससार के लिए खतरा वन सकती है। सत्य श्रीर श्रहिसा के श्रपने ध्येय के कारण महासभा सम्मवतः ससार के लिए खतरा हो भी नहीं सकती। मेरा यह विश्वास है कि मानवजाति का पाचवां भाग-भारत-सत्य और ऋहिसा द्वारा स्वतन्त्र होने पर, समस्त मनुष्य-जाति की सेवा की एक ज़बरदस्त शक्ति हो सकता है। इसके विरुद्ध आज का पराधीन भारत ससार के लिए एक खतरा है। वर्तमान भारत असहाय है और इसे सदैव लूटते रहनेवाले दसरे देशों की ईर्घ्या श्रीर लालच को इससे उत्तेजना मिलती रहती है। लेकिन जब भारत इस तरह लुटने से इनकार कर अपना काम स्वयं अपने हाथ में लेने मे काफी समर्थ होगा, श्रीर श्रहिंसा श्रीर सत्य के द्वारा श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा, तव वह शान्ति की एक शक्ति होगा और अपने इस पीड़ित भूमण्डल पर शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करने मे समर्थ होगा।

"इसिलए यह स्वामाविक ही था कि इस समारोह के सगठन मे अरव और अन्य लोगों ने हिन्दुस्तानियों का साथ दिया। शान्ति के सब उपा-अरवों को सन्देश सको को शान्ति को चिरस्थायी बनाने के काम में सहयोग देना ही चाहिए। मुहम्मद और इस्लाम की जन्मभूमि, यह महाद्वीप, हिन्दू मुस्लिम समस्या के हल करने मे मदद कर सकती है। मेरे लिए यह ग्रास्वीकार करना लाजा की बात है कि ग्रापने घर में हम एक-दूसरे से ऋलग हैं। कायरता और भय से हम एक-दूसरे का गला काटने दौड़ते हैं। हिन्दू कायरता और भय के कारण मुसल-मानों का अविश्वास करते हैं और मुसलमान भी वैसी ही कायरता और कल्पित भय से हिन्दुन्त्रों का अविश्वास करते हैं। इतिहास मे शुरू से श्राखीर तक इस्लाम श्रपूर्व बहादुरी श्रीर शान्ति के लिए खड़ा है। इस-लिए मुसलमानों के लिए यह गौरव की बात नहीं कि वे हिन्दुओं से भय-भीत हों। इसी तरह हिन्दुश्रों के लिए भी यह बात गौरवपूर्ण नहीं है कि वे मुसलमानों से, चाहे उन्हे ससार-भर के मुसलमानो की सहायता क्यों न मिली हो, भयभीत हों। क्या हम इतने पतित हैं कि हम अपनी ही पर-छाई से डरे ? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पठान लोग हमारे साथ शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। पिछले आन्दोलन में वे इमारे साथ कचे-से-कथा भिडाकर खड़े रहे और स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने नौजवानों का उन्होंने खुशी-खुशी बालदान किया । मैं श्रापसे, जो कि पैग़म्बर की जन्मभूमि के निवासी हैं, चाहता हूं कि भारत के हिन्दू-मुसलमानों में शान्ति कायम रखने मे त्राप अपने हिस्से का सहयोग दें। मै यह नहीं बता सकता कि आप यह किस तरह करे, लेकिन जहा इच्छा होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। मै अरब के अरबों से चाहता हूँ कि वे हमारी मदद के लिए आगे बढ़े और ऐसी स्थित पैदा करने में हमारी सहायता करें, जिसमें कि मुसलमान हिन्दुत्रों की त्रौर हिन्दु मुसलमानो की सहायता करना ऋपने लिये इज्जत श्रौर सम्मान की बात सम्भे ।

"वाकी के लिए मैं आपको अपने घरों में चर्खा और करवा चलाने का सन्देश भी देना चाहता हूँ। कई खलीफ़ाओं ने अपना जीवन अनुकरणीय सादगी से विताया है, और इसलिए यदि आप भी अपना कपड़ा स्वयं बना सके, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई वात न होगी। इसके अलावा शरावखोरी का भी सवाल है, जो कि आपके लिए दुहरा पाप होना चाहिए। यहाँ पर शराव की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, मैं समक्तता हूं, अरव लोग उन्हें इस वात के लिए तैयार करेंगे कि अदन में शराव की सर्वया बन्दी होजाय। मैं आशा करता हूं कि हमारा पारस्परिक सम्बन्ध दिन-व-दिन बढ़ता रहेगा।"

श्राप चाहे समुद्र के वीचो-वीच हों, तो भी बाहरी दुनिया से श्रापका सम्बन्ध वरावर बना रह सकता है। श्रापको न केवल किनारे से ही वरन् एक जहाज से दूसरे जहाज तक से सन्देश मार्ग में वधाइयाँ मिल सकते हैं। वम्बई से रवाना होने के तीन दिन में ही हमें मित्रों के वधाई के बहुसंख्यक बेतार के तार मिले। 'सिटी श्राफ बड़ौदा' तथा 'क्रेकोविया' नामक जहाज से भारतीय यात्रियों के बहुत से सन्देश मिले। इसी प्रकार करांची श्रोर वम्बई से मी बहुत से सन्देश मिले। इसी प्रकार करांची श्रोर वम्बई से मी बहुत से सन्देश श्राये। किन्तु विशेषकर मुखद श्राक्ष्य तो वरहेरा के भारतीयों के तार से हुआ। एक क्या के लिए हम इस चकर में पढ़ गये कि वरवेरा कही दूसरे जहाजों की तरह कोई जहाज तो नहीं है, जिससे कि वरवेरा के वधाई के सन्देश मिले हैं। किन्तु श्रन्त में पता चला कि वरवेरा विटिश सोमलीलैयड का मुख्य नगर है श्रीर १८००४ से संरक्षक स्थान है।

श्रीर श्रव क्योंकि हम स्वेज के निकट पहुँच रहे हैं, हमें काहिरा के भारतीयों श्रीर मिश्र-निवासियों से थोड़ी-थोड़ी देर में वधाई के सन्देश मिल रहे हैं। इनमे सबसे श्रिधिक उल्लेखनीय श्रीमती जगलुलपाशा श्रीमती वेगम जगलुलपाशा का यह सन्देश या—"मिश्री सागर को पार करते हुए इस सुखद श्रवसर पर भव्य भारत के महान् नेता को में श्रपने हृदय के श्रन्तरतम से वधाई देती हूँ श्रीर भारतीय हितों की सफलता के लिए हृदय से कामना करती हूँ।" मिश्र के प्रमुख पत्र 'श्रल बलग़' का सन्देश भी देने योग्य है। वह यह —"काहिरा का 'श्रल बलग़' पत्र श्रापके रूप में भारत को वधाई देता है श्रीर परिपद में भारतीय हितों की सफलता चाहता है।"

जहाज़ पर के श्रपने मित्रों में सबसे पहले गिनती होनी चाहिए, श्रपने घर—हर्ग्लेंड—जानेवाले श्रॅंथेज़ यात्रियों के बालक-बालिकाश्रों की। वचों के न तो कोई लिंगमेद होता है, न रॅगमेद। श्रीर हमारे जहाज पर सबसे श्रिवेक श्राम बात गाँधीजी का श्रवसर बच्चों के कान खींचना, पीठ ठोंकना श्रीर गाँधीजी के नाश्ते श्रथवा मोजन के समय इन बालकों का उनकी केंत्रिन—कोठरी—में श्रपने छोटे सिर डालना या माँकना है। "श्रॅगूर या खज्र ?" यह मामूली प्रश्न है, जो उनसे पूछा जाता है, श्रीर वे प्रसन्तता में श्रॅग्र की तश्तरी ले मागते हैं श्रीर तरन्त खाली करके लीटा जाते हैं। मैंने इन्हें घूमते हुए चखें के चक्र को मिनटो तक बड़े श्राश्चर्य श्रीर विनोद के साथ देखते हुए देखा है। तिकिन इन मित्रों के सम्बन्ध में श्रिधेक फिर कभी कहने की श्राशा करता हूँ।

गाँधीजी का चर्खा यहाँ सबके लिए एकसमान आकर्षण का विषय
रहा है। यह आरचर्य की बात है कि पुरुष, स्त्री सब जिन्दगी-मर कपड़े
चर्खा
पहनते हैं, किन्तु रुई, कताई और बुनाई के सम्बन्ध में वे
कितना कम जानते हैं! इसलिए जब गाँधीजी और मीराबहन डेक (नौकास्तल) पर चर्खा चलाने बैठते तो उनसे अनेक मनोरक्षक प्रश्न पूछे जाते। लेकिन चर्खें के प्रति इस तरह जो दिलचस्पी
पैदा हुई है, वह सरसरी नहीं है। उच्च-शिक्ता-प्राप्ति के लिए इंग्लैंग्ड
जाते हुए अनेक विद्यार्थियों ने मशीनों के इस युग मे कताई की आर्थिक
उपयोगिता और चर्खें के स्थान के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे। लेकिन
फिर भी यह देखकर कि पिछले कुछ वर्षों से चर्खा हमारे जीवन की एक
विशेषता हो गई है, उनका अज्ञान उल्लेखनीय है।

प्रातःकाल की प्रार्थना का समय इन मित्रों के आकर्षण के योग्य नहीं था, क्योंकि वह बहुत जल्दी होती है। लेकिन शाम की प्रार्थना में प्रार्थना के सम्बन्ध में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख आदि प्रायः सब हिन्दुस्तानी (जिनकी सख्या ४२ से अधिक है)

और इक्के-दुक्के अंग्रेज सम्मिलित होते हैं। इन सिन्नों में से कुछ के प्रार्थना करने पर, प्रार्थना के बाद, गाँधीजी से पन्द्रह सिनट का वार्तालाप एक दैनिक कार्य बन गया है। प्रत्येक शाम को एक प्रश्न पूछा जाता है, श्रीर दूसरी शाम को गाँधीजी उसका उत्तर देते हैं। एक दिन एक मुसलमान युवक ने गाँधीजी से प्रार्थना के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक विवेचन नहीं, वरन् प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें जो कुछ व्यक्तिगत अनुभव हुन्ना हो, वह बताने के लिए कहा। गाँधीजी ने इस प्रश्न को अत्यधिक पसन्द किया

श्रौर पूर्ण हृदय से प्रार्थना के सम्बन्ध में श्रपने श्रनुभव का प्रवाह शुरू किया। उन्होंने कहा-"प्रार्थना मेरे जीवन की रिचका रही है। इसके बिना मै बहुत पहले ही पागल हो गया होता । मेरी 'त्रात्म-कथा' से आपको मालूम होगा कि अपने जीवन में मुक्ते सार्वजनिक और खानगी सब तरह के कद्ध से कट्ट काफ़ी अनुभव हुए हैं। उन्होंने मुक्ते चिण्क निराशा में डाल दिया था: लेकिन अन्त में मैं उससे अपने आपको बचा सका, श्रीर इसका कारण या पार्थना । श्रव मै श्रापको बता देना चाहता हूं कि जिस ऋर्थ में सस्य मेरे जीवन का एक भाग रहा है, उस तरह प्रार्थना नहीं रही है। इसका आरम्भ सर्वथा आवश्यकता के कारण हुआ. क्योंकि जब कभी मैने अपने को कठिनाई मे पाया, कदाचित इसके विना मैं सुखी न हो सका। श्रीर जितना श्रिधक मेरा ईश्वर मे विश्वास बढ़ा, उतनी ही ऋषिक प्रार्थना के प्रति मेरी लगन बढ़ने लगी। इसके बिना जीवन सुस्त और नीरस मालूम होने लगा । दिल्ला अफ्रिका में मै ईसाइयों की प्रार्थना में सम्मिलित हुआ था, लेकिन वह मुक्ते आकर्षित करने में ऋसफल हुई । मैं प्रार्थना में उनका साथ न दे सका । उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की, किन्तु मैं ऐसा न कर सका, मैं बुरी तरह असफल हुन्त्रा । मैंने ईश्वर और प्रार्थना मे अविश्वास करना गुरू कर दिया और श्रागे चलकर जीवन की एक खास श्रवस्था के सिवा, मैंने जीवन मे किसी बात को असम्भव नहीं समसा। लेकिन उस अवस्था में मैंने श्रनुभव किया कि जिस तरह शरीर के लिए मोजन श्रनिवार्य है, उसी तरह श्रात्मा के लिए प्रार्थना श्रनिवार्य है। वस्तुतः भोजन शरीर के लिए इतना त्रावश्यक नहीं है, जितनी प्रार्थना त्रात्मा के लिए; क्योकि शरीर

को स्वस्थ रखने के लिए भूखे रहने या उपवास करने की श्रक्सर श्राव-श्यकता हो जाती है, किन्तु 'प्रार्थना का उपवास' जैसी कोई वस्तु है ही नहीं । सम्भवतः आप प्रार्थना का अतिरेक नहीं पा सकते । ससार के सबसे बडे शिच्नकों मे के तीन महान् शिच्नक बुद्ध, ईसा ऋौर मुहम्मद ऋपना यह त्रकाट्य ब्रानुभव छोड़ गये हैं कि उन्हें प्रार्थना के द्वारा प्रकाश मिला श्रीर उसके बिना जीवित रह सकना सम्भव नहीं। पास का उदाहरण लीजिए। करोड़ों हिन्दू, मुसलमान ऋौर ईसाई ऋपने जीवन का समाधान केवल प्रार्थना मे पाते हैं। या तो आप उन्हें भूठा कहेंगे या श्रात्मवंचक। तब मै कहूँगा, कि यदि यह 'मुठाई' है, जिसने मुफ्ते जीवन का वह मुख्य त्राधार दिया है, जिसके बिना मैं एक चारा को भी जीवित नहीं रह सकता था, तो मुक्त सत्य सशोधक के लिए इस कुठाई मे मोहकता है। राजनैतिक च्चितिज में निराशा के स्पष्ट दर्शन होने पर भी मैंने कभी श्रपनी शान्ति नहीं खोई। वस्ततः सुमे ऐसे श्रादमी मिले हैं. जो मेरी शान्ति से ईर्घा करते हैं। मै श्रापको बता देना चाहता हूँ कि मुक्ते यह शान्ति प्रार्थना से ही मिलती है। मैं कोई विद्वान् व्यक्ति नहीं हूँ; किन्तु नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना का प्राणी हूं। प्रार्थना के रूप के सम्बन्ध मे मै उदासीन हूँ। इस सम्बन्ध मे अपने लिए नियम निश्चित करने मे प्रत्येक स्वतन्त्र है। किन्तु कुछ सुचिन्हित मार्ग हैं, श्रीर प्राचीन शिक्तको द्वारा अनुभूत मार्ग पर चलना अच्छा है। में श्रपना निजी त्रानुभव बता चुका हूँ । प्रत्येक को प्रयत्न करना स्त्रौर यह श्रानुभव करना चाहिए कि दैनिक प्रार्थना के रूप मे वह श्रापने जीवन में किसी नवीन वस्तु की वृद्धि कर रहा है।"

दूसरी शाम को एक दूसरे युवक ने पूछा—"लेकिन गांधीजी, आप तो ईश्वर के विषय में मूल मे ही आस्तिकता अर्थात विश्वास मे आरम्म करते हैं, जब कि इम नास्तिकता अर्थात् अविश्वास मे आरम्म करते हैं, ऐसी दशा न हम प्रार्थना किस तरह कर सकते हैं ?"

गाबीजी ने कहा- "ईश्वर के मम्बन्ध में ब्रापमें विश्वास पैदा करना मेरी शक्ति के बाहर की बान है। कई बातें स्वय-मिट होती हैं र्थ्योर कड़े ऐसी होती हैं, जो मिढ़ हो ही नहीं सकतीं। ईश्वर का श्रस्तित्व रेखागिएत के स्वयं-मिद्ध सत्यां की तरह है। यह सम्भव है कि हमारे हृदय से वह प्रहुगा न हो सके। ब्रुडियाह्यता की तो में बात ही न करूँगा । बौढिक प्रयत्न ता थोड़े-बहुत द्यश मे निफल ही हैं। बुडिगम्य यक्तियों त्रायया दलीलों से इंश्वर के विषय में श्रद्धा पैदा नहीं हो मकती। क्योंकि यह वस्तु बुद्धि की ग्रहगा-शक्ति के परे ई । युक्तिया उसके सामने काम नहीं करतीं । ऐसी बहुत-भी घटनायं हैं, जिनसे ईश्वर के श्रस्तित्व की दलील दी जा सकती हैं: लेकिन ऐसी बुद्धिगम्य दलीलों में उत्तरकर में श्रापकी बुढ़ि का श्रपमान नहीं करना चाइता। में तो श्रापको यही सलाइ द्रा कि एमी मब बीडिक डलीलो को एक तरफ ग्ख डीजिए ऋौर ईप्रवर के सम्बन्ध में मीधी-सादी वालोचित अदा रखिए। यदि मेग श्रस्तित्व ई-यदि में हूँ, तो ईश्वरका भी श्रास्तित्व ई-ईश्वर भी है। करोड़ों लोगों की तरह वह मेरे जीवन की एक ग्रावश्वकता है। चाहे ये करोडों लोग इंज्यर के मम्बन्ध में व्याख्यान न दे नकें: किन्तु उनके जीवन मे ग्राप जान सकते हैं कि इंश्वर के प्रति विश्वास उनके जीवन का ग्राइ है। ब्रापका यह विश्वास दव गया है, मैं केवल उसे मजीव करने के

लिए श्रापसे कहता हूँ । इसके लिए, श्रपनी बुद्धि को चौंधिया देनेवाला श्रीर श्रपने को चञ्चल बना देनेवाला जो बहुत-सा साहित्य हमने पढ़ा है, उसे भुला देना होगा । ऐसी श्रद्धा से श्रारम्भ कीजिए, जिसमें नम्रता का भी श्राभास है श्रीर यह स्वीकृति भी है कि हम कुछ नही जानते—इस ससार में हम श्राणु से भी छोटे हैं । हम श्राणु में भी छोटे हैं, यह भें इसलिए कहता हूँ कि श्राणु तो प्रकृति के नियमो की श्रधीनता में रहकर उनका पालन करता है, जब कि हम श्रपनी श्रज्ञानता के मद में प्रकृति के नियमो—कुदरत के कानून—का इनकार करते हैं—उनंका मग करते हैं । लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं है, उन्हें सममा सकने जैभी कोई बौद्धिक दलील मेरे पास है ही नहीं।

"एक बार ईश्वर का श्रास्तित्व स्वीकार कर लिए जाने पर प्रार्थना की श्रावश्यकता स्वीकार किये बिना कोई गित नहीं। हमें हतना बड़ा भारी दावा न करना चाहिए कि हमारा तो सारा जीवन ही प्रार्थनामय है, इसलिए किसी खास समय प्रार्थना के लिए बैठने की कोई खास ज़रूरत नहीं। जिन व्यक्तियों का सारा समय श्रानन्त के साथ एकाग्रता करने में बीता है, उनतक ने ऐसा दावा नहीं किया है। उनका जीवन सतत प्रार्थनामय होने पर भी, हमें कहना चाहिए कि, हमारे लिए वे एक निश्चित समय पर प्रार्थना करते और प्रतिदिन ईश्वर के प्रति श्रपनी वफादारी की प्रतिश्चा को दुराहते हैं। श्रवश्य ही ईश्वर को ऐसी किसी प्रतिश्चा की श्रावश्यकता नहीं, लेकिन हमे तो नित्य इस प्रतिशा को दुहराना चाहिए श्रीर में श्रापको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस दशा में इम श्रपने जीवन के सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाएँगे।"

इस समय लाल-सागर के १२०० मील समाप्त कर हम स्वेज-नहर के निकट पहुँच रहे हैं।

मिश्र की जिस स्वतन्त्रता के लिए लड़ते-लड़ते जगलुलपाशा मर गये,
नहासपाशा की वधाई
उसीके लिए लडनेवाली सरकार-विरोधी वफ्द
पार्टी के प्रधान श्री नहसपाशा का उत्साहवर्धक
वधाई का निम्नलिखित सन्देश मिला—
महान् नेता महात्मा गाधी की सेवा में,
'राजपूताना' जहाज पर।

"अपनी स्वतन्त्रता ग्रीर स्वाधीनता के लिए लंडते हुए मिश्र के नाम पर में ग्रापका, जो उसी स्वतन्त्रता के लिए लंडनेवाले भारत के सर्वप्रधान नेता हैं, स्वागत करता हूँ । श्रापकी यह यात्रा सकुशल समाप्त होने ग्रीर प्रसन्नतापूर्वक लीटने के लिए में हार्दिक कामना प्रकट करता हूँ । मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि वह ग्रापको वैसी ही सफलता प्रदान करें, जैसा महान् ग्रापका निश्चय है । में ग्राशा करता हूँ कि ग्राप जब वहां से लीटकर स्वदेश जाने लगेंगे, तब मुफे ग्रापसे मिलने का ग्रानन्द होगा । मुफे भरोसा है कि, ग्रापकी यात्रा का फल चाहे जो ग्रुह हो, उस समय ग्राप मिश्र देश पर इपा करके हमारे यहा पधारें गे ग्रीर वफ्द पार्टी तथा मिश्र राष्ट्र को ऐसा ग्रवसर देंगे, जिसमें वह ग्रापकी देश-सेवा के फलों के लिए तथा ग्रापने ग्रपने सिडान्तों के लिए जो त्याग किया है उसके प्रति ग्रपना ग्रादरभाव प्रकट कर सके । ईश्वर ग्रापको दीर्घजीवी वनावे ग्रीर ग्रापके प्रयत्नों में ग्रापको स्थायी ग्रीर विस्तृत विजय प्रदान करे ! इसारे प्रतिनिधि स्वेज तथा सईद बन्दर दोनों ही

स्थानों में त्रापकी सेवा में उपस्थित हो हमारी त्रीर से स्वागत करेंगे त्रीर शुभ कामनायें प्रकट करने का सौमान्य प्राप्त करेंगे।

(ह॰) मुस्तफा नहसपाशा,

वपद दल का प्रधान।

श्रीमती जलुलपाशा का हृदयस्पर्शी सन्देश श्रीर 'श्रल वलग़' की हार्दिक क्याई पहले दी जा जुकी है। श्री नहसपाशा का यह वेतार के तार का सन्देश इन दोनों से श्रागे बढ़ गया है।

नहर में प्रवेश करने के कुछ घन्टों बाद जहाज अनेक प्रकाशस्तम्भी के पास से गुजरता है, जिनसे मालूम होता है कि पुराने जमाने में इस रास्ते से जहाजरानी कितनी कठिन रही होगी, क्योंकि नहर का दक्तिणी हिस्सा चट्टानो श्रीर टीलो से भरा पडा है। श्रागे बढकर श्रापको सिनाई की पर्वतश्रेग्। दिखाई देगी। कुछ मील दूरी से रेगिस्तानी जरखेज सोतों के खजूर के वृत्त दिखाई देंगे। ये सोते मूसा के कुए कहलाते हैं, जहाँ कि मूसा श्रौर इसराइल के श्रनुयाइयों ने लाल-समुद्र पारकर फेराश्रो की सेना से ऋपने छुटकारे का उत्सव मनाया था। स्वेज-नहर के पूर्वीय किनारे का प्रत्येक खराड ग्रीर पहाड़ी में हमारे देश के पवित्र पर्वतों ग्रीर पहाड़ियों की तरह भूतकालीन कथात्रों का खजाना छिपा हुआ है। इसके विपरीत लाल-सागर के पूर्वीय किनारे की पहाड़ियाँ सर्द ग्रीर बेडील हैं श्रीर किसी तरह सुविधा-जनक नहीं हैं श्रीर इसलिए श्राश्चर्य होता है कि किस प्रकार इन प्रदेशों से ससार के तीन सुप्रसिद्ध--यहूदी, ईसाई श्रीर इस्लाम धर्म पैदा हुए। जब हम इन तीनों धर्मों के एक ही उद्गम-स्थान का खयाल करते हैं और एक कदम आगे बढकर यह सोचते हैं कि ससार के सब बड़े धर्म एशिया की पवित्र-मृमि से पैदा हुए हैं, तब

यह देखकर हम अपनेको लजित और अपमानित अनुभव किये विना नहीं रह सकते कि किस प्रकार इन धर्मा के जुद्र अनुयायी, इन धर्मों के महान् उत्पादकों और उन्हें प्रकाश देनेवाले ईश्वर को यहाँतक भुला सकते हैं कि उन्हें इनमें सबको आपस में एक सूत्र में वाधने की कोई बात दिखाई नहीं देती, हरेक बात में उन्हें एक-दूसरे से, और इस तरह अवश्य ही ईश्वर से भी अलग रहने की सुमती है।

जवतक वास्कोडीगामा ने केंप त्राफ़ गुडहोप का पता लगाकर श्रिधिक सुरिक्ति श्रीर सस्ता राजमार्ग नही खोला, तवतक सारे मध्ययुग मे लालसागर ही वड़ा व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेज स्वेज-नहर नहर के जारी होने से लाल-सागर का, संसार के एक सबसे बड़े राजमार्ग होने का पद कायम रह गया है। स्वेज नहर फ्रान्स के एक महान् इङ्जीनियर फर्डिनेगड डिलेसेप्स की कृति है। भूमध्य-सागर के प्रवेश मार्ग के जल-त्राध पर खड़ी हुई समुद्री हरे रॅग की भन्य प्रस्तर मूर्ति प्रत्येक यात्री की दृष्टि को ऋपनी स्त्रोर स्त्राकर्षित कर लेती है। स्वेज-नहर के बनने में दस वर्ष से अधिक लगे अौर स्वेज नहर कम्पनी को इसके लिए २,६७,२५०० पौड से श्रिधिक खर्च पड़ा, जिसका आधा फास ने दिया श्रीर श्रीधा मिश्र के खदीव ने। किन्तु सन् १८६६ मे नहर के जारी होते ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की महत्वाकांचा की जीम लपलपाने लगी। भारत के साथ समुद्री सम्बन्ध रखने के लिए इसकी महती त्रावश्यकता ऋनुमव हुई। निश्चय ही भारत पर ऋधिकार जमाये रखने के लिए स्वेज पर ऋँग्रेजी कब्जा रहना लाजमी था, लेकिन यह कन्त्रा किस तरह प्राप्त किया जाय, फरासीसी इञ्जीनियर के परिश्रम के

फल का ब्रिटेन किस तरह उपयोग करे ? खदीव के हिस्से ने रास्ता साफ कर दिया। उन दिनां प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवादियों ने उत्तरी श्राफिका मे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सफलतापूर्वक यह युक्ति चला रखी थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से खुलकर कर्ज लेने श्रीर इस प्रकार अपने आपको भारी कर्जदार बना लेने के लिए वे फसलाते रहे। फ्रांस ने ट्य्निस पर इसी तरह कठजा किया। मिश्र के खदीव को भी इसी तरह लगभग १० करोड पौड मुख्यतः इडुलेंड और फाल से कर्ज लेने के लिए फ़सलाया गया. ग्रौर इस कारण उसकी साख इतनी गिर गई कि स्वेज-नहर कम्पनी के श्रपने सब शेयर्स बेचने के सिवा उसके पास कोई चारा न रहा। सन् १८७४ में इडलैंड में साम्राज्य-विरोधी नीति का ग्रन्त हुन्ना ग्रौर देसराइली ने खदीव के सब (१,७६,६०२) शेयर्स ३६,८०,००० पौंड मे श्रेटब्रिटेन के लिए खरीद लिये। इस परिवर्त्तन के सम्बन्ध मे इतना लिखना काफी है। इस्माइलपाशा पर इस प्रकार जवरदस्ती लादे गये दिवालेपन का कारण क्या था, यह बताने के लिए हमें मिश्र पर कव्जा करने के गुम इतिहास में जाना पडेगा, जिसकी इस समय जरूरत नहीं है। यह कहना काफी होगा कि १६२७ में इन शेयर्स की कीमत उनकी असली कीमत से नौगुनी थी और इस नहर के रास्ते होने वाली जहाजरानी में लगभग ६० प्रतिशत जहाज ऋँग्रेजो के चलते हैं।

पिछले पत्र मे मै श्रीमती जगलुलपाशा श्रीर वफ्द के श्रव्यन्न श्री मुस्तका नहसपाशा के हार्विक वधाई के सन्देशों का उल्लेख कर चुका हूँ। जहाज पर कई मिश्री श्रखवारों के प्रतिनिधि गांधीजी से मिले श्रीर स्वेज तथा पोर्ट सईद दोनों जगह नहसपाशा के प्रतिनिधि ने उनसे

भेट की। काहिरा के भारतीय प्रतिनिधियों का, जिनमें श्रिष्ठिकांश सिन्धी थे, एक डेपुटेशन स्वेज श्रीर पोर्ट-सईद दोनों जगह सवाधीन मिश्र गांधीजी से मिला, उन्हें एक श्रिमेनन्दन-पत्र दिया श्रीर वापसी पर काहिरा ठहरने का श्राग्रह किया। पोर्ट-सईद पर मुक्ते यह बात निश्चित रूप से मालूम हुई कि यद्यपि इस भारतीय डेपुटेशन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया; किन्तु श्रिष्ठकारी मिश्रवासियों के डेपुटेशन को इजाज़त देने के खिलाफ थे, श्रीर यह वड़ी मुश्किल से सम्भव हुश्रा कि नहस्पाशा के एकमात्र प्रतिनिधि को गांधीजी से मिलने की श्राज्ञा मिल सकी।

इस सम्बन्ध में यहाँ मिश्र की वर्तमान स्थित पर सच्चेप में कुछ कहना श्रस्यात न होगा। मैं उनकी स्थित के श्रध्ययन का दावा नहीं करता; किन्तु श्रव तक श्रनेक मिश्रवासियों से वातचीत का मुक्ते लाम मिल चुका है, श्रीर इससे वे जिस स्थिति में से गुज़र रहे हैं उसका काफी श्रन्दाज लग गया है। निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों के तरीके सब जगह एक-से ही होते हैं, यहाँ तक कि यदि श्रापको कुछ ऊपरी बाते बताई जाय तो श्रम्ली हालत का श्राप श्रासानी से श्रन्दाज़ा लगा सकते हैं। मेरा ख़्याल है, कोई भी इस भ्रम में नहीं है कि मिश्र स्वतन्त्रता का श्रामास-मात्र उपमोग कर रहा है। किन्तु मैं यह सुनने को तैयार न था।

मिश्री राजा श्रौर मिश्री प्रधान-मन्त्री होने पर भी मिश्र भारत से श्रिषिक स्वतन्त्र नहीं है। ज्यालुलपाशा ने 'वफ्टमिश्री'—मिश्र के प्रति-निधियों की संस्था—नामक संस्था स्थापित की थी, जिसके श्रध्यक् इस समय नहसपाशा हैं, जो जगलुलपाशा के प्राइवेट सेकेटरी श्रीर कुछ समय के लिए प्रधान मन्त्री थे। किन्तु ब्रिटिश सरकार वफ्द की महत्वाकाचात्रों को सहन न कर सकी और उसने शाह फ़ौद और सिदकी-पाशा को तुरन्त अपना हथियार बना लिया। ब्रिटिश मन्त्री महल के साथ बातचीत में नहासपाशा असफल हो गए श्रीर शाह फौद ने पार्लमेग्ट को स्थगित कर दिया श्रीर सिदकीपाशा को वास्तविक डिक्टेटर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि गतवर्ष के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार हुआ और सर्वत्र आम इड्ताल हो गई, जिसे दबाने के लिए ऐसा भयद्भर दमन 'हन्ना कि मिश्रवाले उसे तीन 'कत्लेम्नाम' के नाम सं पुकारते थे। मैं तत्सम्बन्धी विवरण के सत्यासत्य की जाचन कर सका; लेकिन मुक्ते बताया गया कि जब रेल कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल कर वफ्द का जयघोष किया तो फौज ने उन पर गोलियाँ चलाई । मैंने पूछा-"क्या मजद्र सर्वथा ऋहिंसक थे ?" उत्तर मिला-"उनके पास इथियार न थे, किन्तु उन्होंने फीजवालो की तरफ लोहे के द्वकडे फेंके थे। फीजवालों ने ७० मजद्रों को जान से मार डाला श्रीर करीव एक हजार को घायल कर दिया था। ये घायल जबतक ऋस्प-ताल में रहे, इन पर फीज का सख्त पहरा रहा, श्रीर वहा से छुटी मिलते ही इन पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के अपराध में सक-दमा चलाया गया। मौजूदा कौसिल मे सर्वथा सरकारी पिट्टू भरे हुए हैं और शासन सिदकीपाशा के हाथ में हैं ?" मैने पूछा-- "ग्रखवारों की क्या हालत है !" श्रीर उत्तर मे वैसी ही हालत मालूम हुई, विलक उससे भी श्रिधिक गिरी हुई, जैसी कि हमारे यहा भारत मे है। "हमारे प्रेसों

पर पुलिस तैनात रहती है, पहली प्रफु-कापी उसे बतानी पड़ती है, श्रीर यदि वह उसमे कुछ आपत्तिजनक बात सममती है तो उस श्रद्ध को रोक देती है !" फिर पूछा--"विद्यार्थियो श्रीर साधारण जनता की क्या हालत है ?" जवाब मिला--"विद्यार्थी सब हमारे साथ हैं। श्रीमती जगलल-पाशा--जो 'मिश्र की माता' कही जाती हैं-के नेतृत्व मे स्त्रिया भी सजग हैं श्रीर माडरेट या लिबरल पार्टी, जो पहले वफ्द का विरोध किया करती थी. ऋब उसका समर्थन कर रही है। उसके प्रेसीडेन्ट श्री मुहम्मद महमूद को एक उपद्रव के समय पीटा गया था. तव से वह वपद के कट्टर समर्थक हो गए हैं।" अवश्य ही वधाई के तारों मे एक तार उक्त श्री मुहम्मद महमूद श्रीर एक स्त्रियो की सन्त्राद कमेटी की श्रध्यत्ता श्रीमती शेरिफा रियाजपाशा का भी था। श्रखवारो पर कडी निगरानी होने पर भी मैं कह सकता हूँ कि कम-से-कम बारह मिश्री ऋख-वारो ने, जिनमे तीन का तो दैनिक-प्रचार लगभग ४० से ५० हजार तक है, गाधीजी के सम्बन्ध में विशेष लेख लिखे, दो ने विशेषाइ निकाले श्रीर सब ने नहसपाशा, श्रीमती जगलुलपाशा तथा मुहम्मद महमूदपाशा श्रादि के सन्देश छापे।

कोई श्राश्चर्य नहीं, यदि मिश्र हमारी ही तरह श्रॅथेज़ी जुए से उक्ता गया हो और चाहता हो कि गाघीजी वापसी के समय मिश्र श्रवश्य श्रावे। प्रत्येक ने गॉधीजी श्रथवा भारत से, उसके 'छोटे भाई मिश्र' के लिए सन्देश मागा, श्रौर गॉधीजी ने श्रपने प्रत्येक सन्देश मे उस महान् देश के लिए सर्वोत्तम शुम कामनाये प्रकट की, जिनकी मुख्य बात यह थी कि "यह कितना श्रच्छा होगा, यदि मिश्र श्रिहिंसा के

सन्देश को अपनावे १" स्वेज में एक अंग्रेजी पत्रकार के पूछने पर उन्होंने कहा—"मैं।पूर्व और पश्चिम के सङ्घ का हृदय से स्वागत करूँगा, वशर्ते कि उसका आधार पाश्चिक शक्ति पर न हो।"

इन दिनों शाम की प्रार्थना के बाद की सब बातचीत श्रिहिंसा के सम्बन्ध में होती थी। स्वेज से जहाज पर सवार हुए कुछ मिश्र के मित्र मी एक दिन इस बातचीत में भाग ले सके थे।

एक शाम को गाँघीजी ने कहा-- "जान में या अनजान मे हम श्रपने दैनिक-जीवन मे एक-दूसरे के प्रति ऋहिंसक रहते हैं। सब सुसंगठित समाजों की रचना ऋहिंसा के ऋाधार पर हुई है। मैने देखा है कि जीवन विनाश के बीच रहता है, ऋौर इसलिए नाश से बढकर कोई एक नियम होना चाहिए। केवल उसी नियम के अन्तर्गत एक सञ्यवस्थित समाज सममा जा सकता है, श्रीर उसी में जीवन का श्रानन्द है। श्रीर यदि जीवन का यही नियम है, तो हमे अपने दैनिक जीवन में उसे बरतना चाहिए। जहाँ कही विसगतता हो, जहाँ कही आपका विरोधी से मुकाविला हो, उसे प्रेम से जीतिए। इस तरह मैंने अपने जीवन में इसे व्यवहृत किया है। इसका यह अर्थ नही कि मेरी सब कठिनाइयाँ हल हो गईं। मुक्ते जो कुछ भी मालूम हुआ वह यही है कि इस प्रेम के कानून से जितनी सफलता मिली है, विनाश के से उतनी कदापि नहीं मिली | भारत में हम इस नियम के प्रयोग का बड़े-से-बड़े प्रमाण में प्रदर्शन कर चुके हैं। मै, इसलिए यह दावा नहीं करता कि ऋहिंसा तीस करोड़ भारतवासियों के हृदय में अवश्य ही घर कर गई है: किन्तु में इतना दावा अवश्य करता हूँ, कि अन्य किसी मी सन्देश की अपेचा, इतने थोड़े से समय मे, यह कहीं अधिक गहराई से प्रवेश कर गई है। हम सब समान रूप में अहिंसक नहीं रहे और अधिकाश के लिए अहिंसा नीति के तौर पर रही है। इतने पर भी मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि क्या अहिंसा की सरच्चक शक्ति के अन्तर्गत देश ने असाधारण प्रगति नहीं की है।"

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा-"मानसिक ऋहिसा की स्थिति तक पहॅचने के लिए काफी कठिन प्रयत्न की स्त्रावश्यकता रहती है। एक सिपाही के जीवन की तरह, चाहे हम चाहे या न चाहे, हमारे जीवन मे उसका अनुशासन की तरह पालन होना चाहिए। लेकिन मैं यह स्वी-कार करता हूँ कि जबतक उसके साथ दिमाग़ या मस्तिष्क का हार्दिक सहयोग न होगा, उसका केवल ऊपरी स्रावरण ढोग होगा, स्रौर स्वय उस व्यक्ति ऋौर दूसरो के लिए हानिकारक होगा । पूर्णावस्था उसी दशा म प्राप्त होती है, जब कि मस्तिष्क, शरीर ऋौर वाणी इन तीनों का समु-चित एव समान रूप से मेल हो। किन्तु यह एक गहरे मानसिक सघर्प का विषय है। उदाहरण के लिए यह बात नहीं है कि मुक्ते क्रोध न त्राता हो. लेकिन में करीब-करीब सब अवसरों पर अपने भावों को अपने वश में रखने मे सफल हो जाता हूँ । नतीजा कुछ भी हो, मेरे हृदय मे अहिसा के नियम का मन से और निरन्तर पालन करने के लिए सदैव राजग संघर्ष होता रहता है। ऐसा सघर्ष मुक्ते उसके लिए काफी शक्तिशाली वना देता है। ग्रहिंसा, शक्तिशाली ग्रथवा ताकतवर का ग्रस्न है। कमजोर ग्रादमी के लिए वह ग्रासानी से ढोग बन जा सकता है। भय ग्रीर प्रेम परस्पर विरोधी वार्ते हैं। प्रेम इस बात की परवाह नही करता कि वदले में उसे

क्या मिलता है। प्रेम अपने और संसार के साथ युद्ध करता है और अन्त में अन्य सब भावों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। मेरा और मेरे साथियों का यह दैनिक अनुभव है कि यदि हम सत्य और अहिसा के नियम को अपने जीवन का नियम बनाने का निश्चय करलें तो हमारी प्रत्येक समस्या का हल अपने आप हो जायगा। मेरे लिए सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के की दो बाजू हैं।

"जिस तरह कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, हम चाहे माने या न माने अपना काम करता रहेगा. उसी प्रकार प्रेम का कानून अपना काम करेगा। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों के प्रयोग द्वारा आश्चर्य-जनक बातें पैदा करता है उसी तरह यदि कोई व्यक्ति प्रेम का वैज्ञानिक यथार्थता के साथ प्रयोग करे. तो वह इससे अधिक आश्चर्यजनक बाते पैदा कर सकेगा। क्योंकि ऋहिंसा की शक्ति प्राकृतिक शक्तियों--उदाहरणार्थ बिजली आदि से-कही अधिक अनन्त, आश्चर्यजनक और एसम है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रेम के नियम अथवा कानून की खोज की, वह त्राज-कल के किसी भी वैज्ञानिक से कहीं ऋषिक बड़ा वैज्ञानिक था । केवल इमारी शोध अभीतक चाहिए इतनी नहीं हुई है और इसलिए प्रत्येक के लिए उसके परिणाम देख सकना सम्भव नही है। कुछ भी हो, यह उसकी एक विशेषता है, जिसके ब्रान्तर्गत मैं प्रयत्न कर रहा हूं । प्रेम के इस क़ानून के लिए मैं जितना आधिक प्रयन्न करता हूँ, उतना ही अधिक मफ्ने जीवन में आनन्द—इस सृष्टि की योजना में आनन्द अनुभव होता है। इससे मुक्ते शान्ति मिलती है और प्रकृति के रहस्यों का अर्थ जान पाता हॅ, जिनका वर्णन करने की मुक्तमें शक्ति नहीं है।"

सईद द्वीप से आगे बढ़ने पर जो प्रथम भूमिखरड नजर आता है वह कीट-द्वीप का दिलाणी पहाडी किनारा है। यही प्रचीनकाल मे फिनो-शियन सम्यता का केन्द्र था। यह द्वीप ऋत्यन्त उपजाऊ क्रीट का द्वीप है श्रीर यहाँ की श्राबोहवा बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। इटली के किनारे पहुँचने तक समुद्र कुछ अशान्त-सा बना रहा। हरे समुद्र पर से स्वेज नगर का इश्य वड़ा सुन्दर प्रतीत होता है श्रीर नहर के पश्चिमी किनारे फरासीसी अफसरों के घरों की कतार रात मे वडी ही सहावनी मालूम पडती है; परन्तु मेसीना की खाड़ी की नैसर्गिक सुन्दरता का हश्य-पटल इससे भी कहीं बढकर है। आगो बढ़ने पर समुद्र का रंग गहरा नीला हो जाने के कारण ऐसा मालूम होता था, मानो जहाज किसी शीत क्तील के ऊपर गम्भीर वेग से चल रहा हो। हमारे दिल्ला पार्श्व में प्राय: एक कोस के फासले पर इटली की सुन्दर पर्वतमाला दिखलाई पड़ती है, जो अबतक के देखे हुए पहाड़ों की तरह सूखी और ठॅडी नहीं है बल्कि साइप्रस श्रीर जैत्न के वृत्तों से हरी-भरी है, जिनकें बीच में थोड़े-थोड़े फ़ासले पर सुन्दर बस्तिया बसी हुई हैं। इस सुन्दर दृश्य मे यूरोप की जो पहली बस्ती स्पष्टतया नजर आती है वह रेजियो का प्राचीन नगर है। इसके ठीक सामने के किनारे पर मेसीना है, जो कदचित इससे भी ऋधिक सुन्दर है। जहाज के इस खाड़ी से वाहर निकलने पर यही भावना रहती है कि इन सुन्दर दृश्यों के बीच श्रिधिक ठहरते तो अच्छा होता। अब श्रागे बढ़ने पर समुद्र श्रौर भी श्रधिक गम्भीर श्रौर काच के समान साफ हो जाता है, यहांतक कि पूर्णवेग से बढ़ते हुए सामने के जहाज़ की पर-छांही समुद्र में प्रतिविम्बित होकर चित्र के समान सुन्दर प्रतीत होती है ।

į

जब गाधीजी ने यह कहा कि अनन्त प्रलय के मध्य में भी जीवन विद्यमान रहता है, तो, मैं नहीं कह सकता कि उनको यह ज्ञात था कि नहीं कि उनकी इस उक्ति की विपर्यायवाचक एक कहावत भी है कि 'जीवन के मध्य में भी इस मृत्य के सुख में हैं।' इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए ही मानो हमारे सामने स्ट्रोम्बोली द्वीप समुद्र के बीच में स्थित एक मेस्टोडोन (प्रार्शम्भक काल में पृथ्वी पर पाया जानेवाला इस्ती-वर्ग का एक भीमकाय जन्तु) के समान खडा था। यह ज्वलन्त ज्वाला-मुखी है। इसने तो उसे गहरे बादलों की ऋोट में दका पाया। परन्तु कहा जाता है कि जब बादलों का आवरण उस पर नही होता है तो उसमें से पिंघले हुए पत्थर और आग की लपटें निकलती रहती हैं। यह जानते हुए भी किसी दिन यह ज्वालामुखी ऋपना भयानक रूप दिखलाकर उन को लावा से ढक देगा श्रीर नष्ट-भ्रष्ट कर देगा, इसकी तराई मे श्रनेक छोटी-छोटी श्रीर सुन्दर बस्तिया बसी हुई हैं। लावा के योग से उपजाक बनी हुई भूमि में वहाँ घनी खेती की जाती है, श्रतः जहा यह नाश का कारण है वहा उत्पत्ति में भी सहायक होता है। इसलिए यह बिलकुल ठीक है कि श्रनन्त प्रलय के मध्य में भी जीवन विद्यमान है।

इसी प्रकार निराशा के आवरण में आशा विद्यमान रहती है और इसी विचार के सहारे हम आशा करते हैं कि कल मार्सेल्स और परसों लन्दन पहुँच जायंगे। आगे बढ़ने पर, आज तीसरे पहर, बोनीफेशियों के मुहाने से निकलते हुए, फिर चिचाकर्षक सुन्दर दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। यह मुहाना नेपोलियन की जन्मभूमि कोर्सिका को सारडीनिया से विभा-जित करता है।

## लन्दन की चिट्ठी

## : 9:

हमारे जहाज के मार्सेल्स पहुँचने पर गाँधीजी का यूरोप की भूमि में सबसे पहले स्वागत करनेवालों में क्रमारी मेडलीन रोलाँ का नाम उल्लेखनीय है, जो कि फ्रान्स के उस महापुरुष की वहन हैं, जो अपने सत्य और अहिंसा के प्रेम के कारण स्वेच्छित निर्वासन भोग रहे हैं। श्री रोलां ने गाँधीजी के स्वागत के लिए स्वयं स्राने का जी-तोड़ प्रयत्न किया; किन्तु स्रपनी श्रस्वस्थता के कारण वह इसमें सफल न हुए श्रीर श्रपनी वहन के साथ प्रेमपूर्ण स्वागत का हार्दिक संदेश भेजकर ही सन्तोष कर लिया। कुमारी रोलाँ के साथ श्री प्रिवे श्रीर उनकी धर्मपत्नी भी थी। ये दोनो स्वीजरलैंड-निवासी हैं श्रीर श्री रोलाँ के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा सत्य श्रीर श्रहिंसा के प्रचार में इन्होंने भी जवरदस्त प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय कार्यों मे श्रहिंसा का अयोग एक नया श्राविष्कार है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक श्रपने नवीन श्राविष्कारों के सचालक-नियमों का ससार को दिग्दर्शन कराता है, उसी मकार श्री प्रिवे ने इस प्रेम के सिद्धान्त के नृतन प्रयोग का दिग्दर्शन कराया है। उन्होंने गाँधीजी को श्रपनी नवीन पुस्तक Lechoe De Pat-1 10tismes (देशभक्ति का संघर्ष) दिखाई । इसमे उन्होंने इस होत्र के

श्रपने श्रानुभव श्रीर कई नये प्रयोग करनेवालों का परिचय दिया है। उस्त प्रयोग करनेवालों में एक स्वीजरलैंड के महान् शान्ति के उपासक श्री सियरसोल का नाम उल्लेखनीय है, जो युद्ध श्रीर श्रान्य श्रापदाश्रों से प्रस्त केत्रों में सहायता पहुँचाकर सैनिकवाद का श्रान्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्रीर इस समय वेल्स की खानों में काम करनेवाले पीड़ित मजदूरों के कष्ट-निवारण में लगे हुए हैं। श्री प्रिवे ने मुक्ससे कहा कि श्री सियरसोल इतने लजाशील हैं कि उनसे यह श्राह्मा नहीं की जा सकती कि वह नि:सङ्कोच होकर स्वय गाधीजी से मिलने श्रावे, इसलिए श्राप उन्हें तलाश करके गाधीजी से श्रवश्य मिला दीजिए।

यदि मित्रों में सबसे पहले स्वागत करनेवाले श्री कुमारी रोलॉ श्रीर श्री प्रिवे थे, तो श्रपरिचितों में सबसे पहले स्वागत करने वाले विद्यार्थी विद्यार्थियों को थे। ये विद्यार्थी मार्सेल्स के वर्तमान श्रीर पुराने विद्यार्थी की प्रधान समिति के सदस्य थे, जिन्होंने "भारत-वर्ष के श्राध्यात्मिक दूत" के सम्मानार्थ धूमधाम से स्वागत का प्रबन्ध किया था। उन्होंने उनका यूरोप के युद्ध-क्लान्त श्रीर लूट में श्रम्धे हुए राष्ट्रों को शान्ति-सुधारस पान करानेवाले देवदूत की तरह स्वागत किया श्रीर गाधीजी ने उनको मित्र श्रीर सहपाठी श्रादि शब्दों से सम्बोधित कर उचित शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि, "सन् १८६० में जब मैं विद्यार्थी था श्रीर फान्स में प्रदर्शिनी देखने श्राया था, उस समय से श्रापके श्रीर मेरे वीच कुछ घनिष्ठ तथा स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो

गये हैं। उन सम्बन्धों के स्थापित करने का श्रेय आपके सुप्रमिद्ध देश-बन्धु रोम्या रोलॉ को है, जिन्होंने अपने ऊपर मेरे इस विनम्र सन्देश की सममाने का भार ले लिया है, जो में लगभग ३० वर्ष से अपने देश-वासियों को सममाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैने आपके देश की परम्पराओं और रूसो तथा विकटर ह्यूगों के उपदेशों का कुछ अध्ययन किया है, और अपने लन्दन के कठिन मिशन पर कदम रखने से पूर्व आपके इस प्रेम-पूर्ण स्वागत से मुफे बड़ा प्रोत्साहन मिला है।"

उन्होंने उस युद्ध-प्रिय जाति के नवयुवको के सामने ऋहिंसा के सन्देश का स्पष्टीकरण किया, श्रीर जब उन्हें समकाया कि "श्रिहंसा निर्वल का नहीं, वरन् ऋत्यन्त शक्तिशाली का ऋस्र है; शक्ति का ऋर्थ केवल शारीरिक वल नहीं है: एक अहिंसक में शारीरिक वल का होना श्रावश्यक नहीं है, परन्तु बलवान हृदय का होना श्रनिवार्य रूप से म्रावश्यक है," तो उन्होंने इस पर बड़े उत्साह से हर्पष्विन की । गाँधीजी ने उदाहरण देते हुए वतलाया कि किस प्रकार "एक वलिए जुलू एक पिस्तौल लिए हुए अँग्रेज वालक के सामने कांपने लगता है: परन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष की ललनात्रों ने लाठी प्रहार और लाटियों की वर्षा को कितनी इदता के साथ सहा। शत्रु के साथ युद्ध करते हुए सर जाना या मार डालना तो वहादुरी है ही, किन्तु अपने पृतिद्दन्दी के प्रदारों को सहन करना श्रीर बदले में श्रॅगुली तक न उठाना उससे कहीं कॅंजे दर्जें की चहादुरी है। यही चीज़ है, जिसके खिए भारत ग्रपने-श्रापको तैयार कर रहा है।" अन्त में इसी प्रश्न के एक दूनरे पहलू पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा-"श्रहिंसा की यह लड़ाई दूनरे शब्दों में श्रात्म-शुद्धि की एक क्रिया कही जा सकती है-जिसका तात्पर्य यह है कि कोई राष्ट्र त्रपनी स्वतन्त्रता त्रपनी ही क्रमज़ोर्य के कारण खोता है,

श्रौर ज्योही हम श्रपनी कमजोरी को दूर फेंक दे, त्योंही श्रपनी स्वतन्त्रता पनः प्राप्त कर लेगे । प्रथ्वी पर कोई जाति स्वय अपने ऐच्छिक या श्रनैच्छिक सहयोग के बिना सर्वथा गुलाम नहीं बनाई जा सकती। श्रनैच्छिक सहयोग यह है, जिसमे आप किसी शारीरिक श्राधात के भय से किसी अत्याचारी और निरकुश शासक की आधीनता स्वीकार करते हैं। श्रादोलन के श्रारम्भ में मैं इस अनुभव पर पहुँचा हूँ कि इस प्रकार के श्रादोलन की नींव चरित्रवल है। हमें यह भी अनुभव हुआ है कि दिमारा में बहुत-सी बातें भर लेने या विविध पुस्तके पढकर परीचाये पास कर लेने में सच्ची शिज्ञा नहीं है, प्रत्युत चरित्र सगठन सच्ची शिचा है। मुक्ते पता नहीं कि आप लोग---फ्रांस के विद्यार्थींगरा---बौदिक अध्ययन की अपेका चरित्र-निर्माण को कितना महत्त्व देते हैं। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि यदि श्राप श्रहिसा की सम्भावित शक्तियों की खोज करें तो श्रापको मालूम होगा कि बिना चरित्र के श्राप का अध्ययन निरर्थक सिद्ध होगा । मै आशा करता हूँ कि हमारा यह पारस्परिक परिचय इसी सम्मेलन के साथ समाप्त न हो जायगा, प्रस्थुत सुमें पूर्ण आशा है कि यह पारस्परिक परिचय आपके और मेरे देश-वानियों के बीच में सजीव सम्बन्ध स्थापित करने का कारण होगा। जैसा ग्रांदोलन इस समय हम भारतवर्ष में चला रहे हैं, उसकी सफलता के लिए हमें सारे ससार की बौद्धिक सहानुभृति की आवश्यकता है; श्रीर यदि इस श्रादोलन श्रौर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए काम मे लाये गये हमारे तरीको का विचारपूर्वक अध्ययन करने के बाद आप यह अनुभव करे की हम आप की इस सहानुभृति और सहायता के पात्र हैं, तो मैं

श्राशा करता हूँ कि श्राप वह सहानुभूति हमे दिये विना न रहेगे।" वहुत सी वातों में एक विचित्र प्रकार की समता होती है, फिर चाहे वे कहीं भी क्यों न हों। इसका एक उदाहरण है खुफ़िया पुलिस, दूसरा श्रौद्योगिक नगर, श्रौर तीसरा प्रचार-कार्य करनेवाले श्रखबारनवीस श्रखवारनवीस । मैं यह समभता था कि हिन्दुस्तान से रवाना होते ही उस निकृष्ट प्रचार से हमारा पीछा छुट जायगा, जो स्वभावतः ही ऋघगोरे ऋखबारो में देखा जाता है। परन्तु यह ऋशिङ्का व्यर्थ थी। इंग्लैएड के कहर अनुदार अखुवार दुनिया के किसी मी अख-बार को इस विषय में मात कर सकते हैं। हमारे देश के अनुदार पत्र तो इस देश के इस कट्टर दल के अधूरे अनुगामी मात्र हैं। और इसका एक जीवित उदाहरण हमें 'डेली मेल' के प्रतिनिधि मे मिला, जिसने 'राजपूताना' जहाज पर गाँधीजी से मुलाकात की। वह विद्यार्थियों के स्वागत के श्रवसर पर उपस्थित था और उसने अपने अखवार को ऐसे तार भेजे, जिनमें उसने गाँधीजी की वातो को वड़ी शरारत के साथ तोड़ा-मरोड़ा था, श्रौर जो कहीं-कहीं तो सरासर भूठे थे। हमें मार्सेल्स से बोलोन ले जानेवाली स्पेशल ट्रेन मे गाँधीजी ने इस मित्र को खूव श्राड़े हाथो लिया । बहत-श्री वातो का तो उसके पास कुछ जवाब ही न था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार गाँधीजी का स्वागत विंद्रोही भारतीय विद्यार्थियों द्वारा हुन्ना था, जब कि वास्तव मे उसका पूरा प्रवन्ध मांर्सेल्स के ही विद्यार्थियों ने किया था। गाधीजी के भाषण में से कोई सगत उद्ध-रख दिये विना ही उसने लिखा था कि गाँघीजी ने ब्रिटिश शासन के खिला क प्रचार किया। उससे कहा गया कि वह अपने कथन

की पृष्टि में कोडे एक भी फिक्करा या वाक्य वतनावे । अपने बचाव में वह बरावर यही नवर बनीन देना रहा, "मुक्त इस बात का आश्चर्य हुआ हि आर अरने सापण में राजनीति ले आये।" गांधीजी ने उसमें ऋहा, "नुमक्षो यह समक रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन श्री गहनतम वार्ती में राजनीति को केवल इस कारण पृथक नहीं कर सकता कि मेरी राज-नीति रान्द्री नहीं है, वह ऋहिंचा और मत्य के साथ अविच्छित्र-ए से वैंबी हुई है। जैना कि मैंने कड़े बार कहा है, मैं इस बात को पसन्द करूँगा कि मान्तवर्ष न2 हो जाय, बजाब इसके कि वह मत्य का ह्याग करके स्वतन्त्रता प्राप्त करें।" और भी बहुत से महे आसेप उसने किये ये, जिनका वह कोई प्रमाग् न दे सका । देखारे को यह नहीं मानूम था बि उसमें इस प्रकार जवाब तलव किया जायगा। गांबीजी ने सुरकी नेते हुए कहा,—"मिस्टर…, ग्राण-मन्य के वायरे के बाहर-ही-बाहर चक्र तता रहे हैं।" गांबीजी जब समान्यन पर जा रहे थे, नब हमें यह रेखकर बदा श्राक्षयं दुआ या कि मानेल्ल की गलियों तक में दोनों छोर मीह लगी हुई थी, प्रन्तु डिलीमेल' बाले हमारे मित्र ने लिखा था, ''ऐसा इनका स्थायन देखकर गाथीबी को वड़ी निराया हुई ।'' गांधीबी ने उसने पूछा-- "नुन्हें ईने मानुम हुछा कि मैं निराश हुछा, श्रीर एक र्छंद्रेत वर्तन ने तो सुने एक ची बी जाइट दी उनने में चिद्रा, जब कि मैंने वहा या कि इसमे मेरा मनोरंधन हुड़ा ?" इसका वह कोई उत्तर म देसवा, और वहने लगा कि भैने तो आपके उस मनोरवन का अर्थ चिद्राना ही लगाया ! इस पर गांबीको ने बहा—"ग्रच्छा, श्रव में तुन्हें बन्ताए देता हूँ कि मुक्तें भी प्रनिहान की प्रवृत्ति है, जो मुके ऐसी बाती से चिढ़ने से बचाती है। यदि मुक्तमें इसका अभाव होता, तो मैं अवतक कभी का पागल होगया होता। उदाहरण के लिए तुम्हारा यह लेख ही मुक्ते पागल बना देने के लिए काफी होता। मैं यह कह देना उचित समक्तता हूँ कि तुमने इस लेख में ऐसी बातों की भरमार की है, जो सत्य से बहुत दूर हैं और जिनके कारण मुक्ते तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। परन्तु मैं ऐसा नहीं करता, और जितनी वार तुम चाहोगे मैं तुमहें मुलाकात देता रहूँगा।" इस फटकार से वह दवा जा रहा था। लेकिन उसमें पक्षात्ताप का कोई भाव नहीं था!

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार-जगत् में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रकार तोड-मरोड़ की इच्छा न रखते हुए भी सत्य को 'वेलवूटे' अथवा नमक-मिर्च लगाकर सजाना पसन्द करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकन एसोशियेटेड प्रेस के सम्वाददाता श्री मिल्स, जो बहुत दिनों से हमारे साथ हैं-और गांधीजी की प्रवृत्तियों से परिचित हैं, गांधीजी के जहाज़ी जीवन की घटनाओं पर नमक-मिर्च लगाये विना न रह सके। उन्होंने प्रार्थना के हस्य, चखें के आकर्षण तथा और भी यातों का वर्णन किया, किन्तु उन्हें यह जान पड़ा कि गांधीजी के साथ प्रति-दिन दूध पीनेवाली एक विद्वी का जिक्र किये विना सव वर्णन फीका रह जायगा। इसी प्रकार श्री स्लोकोम्ब ने भी, जिन्होंने गांधीजी से अपनी यरवदा-जेल की मुलाकात का रोमाञ्चकारी वर्णन प्रकाशित कर नाम पैदा कर लिया था, 'ईवनिंग स्टेगडर्ड' में गांधीजी की उदारता की प्रशंसा करते हुए यह अनुमव किया कि विना किसी स्पष्ट उदाहरण के विवरण अधूरा रहेगा। और इसलिए उन्होंने अपनी कल्पना दौड़ाई और प्रिंस

भ्राफ वेल्स (युवराज) के भारतागमन के समय गाँधीजी को उनके चरणों में लोटते हुए बता ही तो दिया । गॉधीजी ने उनसे कहा,--"भाई स्लो-कोम्ब, मै तो यह आशा करता था कि आप तो सही बाते अञ्छी तरह जानते होंगे। किन्त जो विवरण लिखा वह तो आपकी कल्पनाशक्ति पर भी लाञ्छन लगाता है। मैं भारतवर्ष के ग्रीब-से-गरीब भगी और श्रष्ठत के सामने न केवल घटने टेकना ही पसन्द करूँगा, वरन् उसकी चरण-रज भी ले लूंगा, क्योंकि उन्हें सहियों से पददलित करने में मेरा भी भाग रहा है। परन्तु भै प्रिस श्रॉफ बेल्स तो दूर रहा, बादशाह तक के चरणों में न गिरूँगा-सिर्फ़ इसीलिए कि वह एक महान् उद्देश्ड सत्ता का प्रति-निधि है। एक हाथी भले ही मुमे कुचल दे, परन्तु उसके सामने सिर न मुकार्जगा: किन्तु मै अजान मे चीटी पर पैर रख देने के कारण उसकी प्रणाम कर लूँगा।" डी वेलेरा के अभी हाल ही मे जारी किये हुए अख-वार 'श्रायरिश प्रेस' को धन्य है कि उसने श्रपना 'मोटो' समाचारों मे 'सचाई'रखा है त्रौर ग्रपने पहले ही ऋड़ में इस बात की घोषणा करदी है कि "हम कभी जानबुमकर इस पत्र को ख्रपने मित्रोको पथ भ्रष्ट करने स्त्रौर श्चरने विरोधियों के विरुद्ध गुलतफहमी फैलाने के काम मे नहीं लावेगे।" इस मोटो पर श्राचरण करनेवाले समाचार-पत्र वास्तव मे बहुत कम हैं।

परन्तु किसी देश के मनुष्यों को वहाँ के श्राख्यवारों से ही जॉन्यना ठीक न होगा, यद्यपि जिस देश में श्राख्यवारों का प्रचार लाखों की सख्या में हैं वहाँ यह सहज ही विचार किया जा नकता है कि वे कितनी श्रापार हानि कर सकते हैं। 'फ्रीराड्स हाउस' का सार्वजनिक स्वागत वड़े सुचार-रूप से सगटित किया गया था। उस

सम्मेलन में, श्री लारेन्स हाउसमैन—िलनसे ग्रच्छा सभापित मिलना कठिन था—के शब्दों में, "राष्ट्र के महान् ग्रातिथि" के स्वागत के लिए सार्व-जिनक जीवन की प्रत्येक शाखा के प्रतिनिधि मौजूद थे। श्री हाउसमैन ने तुरन्त ही 'कृतज्ञतापूर्ण स्वागत' से बहुत गहरी जानेवाली चीज़ का ग्राश्वासन दिलाया—ग्रार्थात् भारतवर्ष के प्रति बढ़ता हुग्रा सन्द्राव, ऐसा सन्द्राव कि जिसपर परिपद के नतींजे का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, तथा जो सदा ग्रापरिवर्तनशील तथा कभी कम न होने वाला है। जब उन्होंने गाँधीजी को ऐसी बात का ज़रिया बतलाया जो साधारणत्या समक्ती नहीं जाती है—ग्रार्थात् राजनीति ग्रीर धर्म का एकीकरण, तो उन्होंने विलकुल ठीक बात कह दी। श्री हाउसमैन ने कहा, "गिरजों में हम सब पापी हैं, परन्तु राजनीति में दूसरे सब पापी हैं। हमारे दैनिक जीवन का सन्दा वर्णन यही है, तथा गाँधीजी हमारे यहाँ हम लोगों से यह श्रनुरोध करने ग्राये हैं कि हम श्रपने हदयों को उटोलें ग्रीर इसकी घोषणा कर दे कि हमारा धर्म क्या है।"

परन्तु खानगी स्वागतो मे शायद श्रौर मी श्रिधिक हार्दिकता थी। उदाहरणार्थ, हमारी मेज्ञवान मिस म्यूरियल लेस्टर के 'वो' के किग्सली-किग्सली हाल मे श्रिपने साथ गांधीजी को ठहरने पर ज़ोर देने से श्रिपक प्रेमपूर्ण वात श्रौर क्या हो सकती है। किंग्सली-हाल का इतिहास प्रत्येक को जानना चाहिए ? किस प्रकार एक श्राहत-हृदय के प्रश्नों के उत्तर मे मिस लेस्टर ने वो-स्ट्रीट मे—कोलाहलपूर्ण शरावखानों तथा कम्बख्ती, कगाली श्रौर पाप के श्रागार—गन्दे श्रौर हीन निवास ग्रहों के बीच में रहने का निश्चय किया, किस प्रकार उन्होंने

भारत की यात्रा का प्रबन्ध किया श्रीर किव रवीन्द्र तथा गाँधीजी की मेहमानी स्वीकार की, किस प्रकार किंग्सली-हाल खोला गया श्रीर किस प्रकार उन्होंने ग्रपने कुछ सहयोगियों के साथ उन भागों में त्राराम श्रीर खशी लाने के लिए वहाँ रहने की ठान ली, जहाँ "परिवार की सारी सम्पत्ति का नाश, नौकरी के लिए श्रसफल प्रयत्न श्रात्महत्यात्रों की चेष्टा, श्रौर इनके परिगामस्वरूप श्रपमान तथा निराशा" के नाटक प्रतिदिन होते रहते हैं ! यह एक अत्यन्त रोमाञ्चकारी कथा है, जो मिस लेस्टर की 'My host the Hindu' ( मेरे हिन्दू अतिथि ) नामक पुस्तक में वर्शित है। यह उचित ही था कि भारतवर्ष की पीडित-जनता के प्रति-निधि गाँधीजी वहाँ स्नामन्त्रित किये जाते तथा वह उसको स्नपने हृदय के ठीक ऋतुकल स्वर्ग के समान समसते। इस उपनिवेश के सदस्य सफाई, भोजन बनाना. धुलाई इत्यादि सब काम ऋपने हाथ से करते हैं ऋौर जो कोई उनकी मेहमानी स्वीकार करे, उससे भी दैनिक मोजन कार्य में सहा-यता देने की आशा की जाती है। मुक्ते जेन एडम्स से मिलने अथवा 'हाल हाउस' के देखने का सीभाग्य प्राप्त नहीं हुन्त्रा है, परन्तु इन दोनों के सम्बन्ध में मैने काफी पढ़ा है श्रीर शायद भिस लेस्टर का भी यही प्रयत्न है कि लदन में भी 'हालहाउस' से कुछ कम न रहे। उनकी ग्राकाचा है कि किंग्सली-हाल "परमात्मा की उस भावना से श्रोतप्रोत तथा व्यास रहे, जो मनुष्यों की सेवा, श्रात्मानुशासन तथा त्याग की श्रोर प्रवृत्त करती है।" यह सम्भव है कि जिस कार्य के लिए गॉधीजी यहा आये हैं उसकी श्रावश्यकतात्रों से बाधित होकर उनको श्रपने मित्रों की सहलियत के लिए श्रिधिक सुविधाजनक स्थान पर हटना पड़े: परन्तु यह कल्पना करना किठन नहीं होगा कि यह उन पर कितनी ज्यरदस्ती होगी। मुहल्ले के रहनेवाले सैकड़ों स्त्री-पुरुष श्रीर वालक गाँधीजी के दर्शन श्रीर सम्मान-प्रदर्शन के लिए उस स्थान को घेर लेते हैं। जब हम वाहर जाते हैं तो वालकगण प्रसन्नतापूर्वक हमारे पीछे हो लेते हैं—इसलिए नहीं कि हमको तक्त करे; बल्कि मित्रता करने के लिए। देवीदास से बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है—"मला वुम्हारे पिता इँग्लैंड के वादशाह से कव मिलेंगे?" दूसरा सवाल यह होता है, "क्या वुम्हारे देश के बच्चे विलकुल हमारी तरह के हैं?" एक लड़की श्रपने पड़ोसी से कहती है, "ये लोग श्रपने कपड़ों में बड़े श्रजीब मालूम होते हैं।" एक छोकरे का मोला-भाला सवाल होता है, "वुम्हारे पिताजी मोटर में जाते हैं, क्या वह तुम्हे मोटर नहीं देते ?" दूसरा शरारती दूर से चिल्लाता है, "वतलाइए तो, श्रापकी पतलून कहां है ?"

परन्तु इन सबकी सद्रावना में कोई सन्देह नहीं है। विरोधी अख-बारों ने भी, अपनी इच्छा के विरुद्ध, मेहमानी की बहुत-सी तसवीरें ख्राप-छापकर उनका खूब विज्ञापन कर दिया है, जिसके कारण गिलयों का मोटर-ड्राइवर, सड़क पर का मजदूर, फुट-पाथ पर बैठा हुआ फूल वेचनेवाला तथा दूकान में गोश्त वेचनेवाला लन्दन में अपार भीड़ के कारण गाँधीजी की मोटर के रकते ही उनको फौरन पहचान लेता है और नज़दीक आकर या तो सम्मानपूर्वक टोप हिलाने लगता है या प्रेमपूर्वक मुस्कराने लगता है।

इंग्लंड श्रीर यूरोप के मिन्न-भिन्न स्थानों से बीसों पत्र रोज गॉधीजी के पास ग्राते हैं, जिनमे वे उनका हार्टिक स्वागत करते हैं ग्रीर उनके कार्य से सहानुभृति प्रदर्शित करते हैं। उनके विद्यार्थी-स्रवस्था के पुराने मित्र प्रायः सव उनसे मिलने ग्रा रहे हैं ग्रीर ग्रन्य। ग्रॅंग्रेज मित्र ग्रीर राज्याधिकारीगण जो उनको जानते हैं, सब मिलकर परिचय बढ़ा रहे हैं। अभी उस दिन सर जार्ज वार्नेस उनसे मिलने आये और कहा कि मै गॉधीजी का वड़ा श्राभारी हूँ। उस दिन गॉधीजी का मौन-दिवस था, श्रतः केवल हाथ मिलाकर ही उनको वापस लौटना पडा । जगह-जगह से श्रामन्त्रण-पत्र श्रा रहे हैं कि श्राप सप्ताह के श्रन्त का ग्रवकाश इधर विताव ग्रौर विश्राम करे। सहानुभृति के कुछ भावो ने तो भौतिकरूप भी प्रहरण कर लिया है। एक सज्जन ने ५० पौड का चेक भेजते हुए लिखा है, ''श्राज सुत्रह 'टाइम्स' श्रखवार में श्रापके यूस्टनरोड के मित्र-भवन में स्वागत के उत्तर में दिये हुए भाषण ग्रीर किंग्सली-हाल में श्रमेरिका के निवासियों के लिए हुए वेतार के भाषण को पढकर मुक्ते बड़ा ही ग्रानन्ट प्राप्त हुन्या । इन दोनों भापगो में कथित उपटेश इतने महत्वपृर्ण श्रीर विशाल हैं कि मुक्ते विश्वास है कि ससार-भर के जो मनुष्य उसे सुनेगे श्रीर पटेंगे श्रवश्य समर्केंगे श्रीर उससे सहानुभृति प्रकट करेंगे। मेरा भारत से पुराना प्रेम है, गत महायुद्ध मे कई सैनिको ग्रीर डाक्टरो की, जो यहा के श्रस्पताल मे थे, सेवा करने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हो जुका है। त्रापके उपदेशों के प्रति जो मेरी सहानुभृति है उसका स्चक यह साथ में मेजा हुश्रा चेक स्वीकार करेंगे तो मुफ्ते बडी प्रसन्नता होगी। त्राप इसे जिस कार्य में उचित सममें ज्यय करदे। मुक्ते पूर्ण

श्राशा है कि श्रापकी उपस्थिति में परिषद् का कार्य सुविधापूर्ण होगा श्रीर श्रापको इस देश की कड़ी ठंड से किसी प्रकार का कप्ट नहीं होगा।" लकाशायर से सैंकड़ों पत्र स्राये हैं, उनमें से एक पत्र में लिखा है, "लंकाशायर के एक मजदूर की हैिसयत से क्या मैं यह प्रकट करहूँ कि हालाँकि भारतीय महासभा के नेतात्रों के कार्य से इसकी घका पहुँचा है, परन्तु मेरी गाँघीजी के प्रति वड़ी श्रद्धा है श्रीर मेरे साथी मज़दूरों में से बहुसंख्यक इसी प्रकार गाँधीजी के प्रति श्रद्धा रखते हैं।" एक दूसरे मज़द्र का लम्बा पत्र आया है, जिससे सिद्ध होता है कि सत्य श्रीर श्रहिंसा पर श्रवलम्बित गाँघीजी का कार्यक्रम किस प्रकार लंकाशायर तक के मजदूरों की समक में आ गया है। पत्र में लिखा है, "ईश्वर ने स्रापको श्रपना दूत बनाया है, स्राप हमारे शराव के व्यापार के शिकार श्रमागे गरीव भारतीयों के ही नेता नहीं हैं, परन्तु श्राप हमारे भी सबसे बड़े नेता श्रीर ईसा के सबसे बड़े श्रनुगामी हैं, क्योंकि हमारे श्रन्य नेता तो सब मद्यरूपी राज्यस के श्रधीन हैं। मैं कहर मद्य-विरोधी हूँ श्रौर यदि श्राप कभी रोकडेल की तरफ श्रावेंगे तो श्रापको ज्ञात होगा कि मै प्रत्येक सभा में कुछ मिनट यही उपदेश करने में विताता हूँ कि मद्य-निषेध ही हमारे सब कष्टो का इलाज है और गाँधीजी ही ऐसे पुरुष हैं जो इस सिद्धान्त पर दृढ़ हैं श्रीर सदा इसका प्रचार करते हैं। श्रव तो जब मैं किसी समा में जाता हूँ तो लोग चिल्ला पड़ते हैं कि यह गाँधी का मित्र त्रागया । परन्तु मैं त्रापको तिश्वास दिलाता हूँ कि मैं तो स्नापके जूता खोलने वाले की वरावरी भी नहीं कर सकता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके द्वारा हमारे मदापी राष्ट्र का ध्यान इस

श्रीर खीचे कि मजदूर श्रपनी सब तनख्वाह इन शराबखानों में दे देते हैं श्रीर फिर हमारे देशवासी श्रपना स्वार्थ-साधन करने के लिए चाहते हैं कि हमारे भारतवासी माई हमारा बनाया माल खरीदे श्रीर हमकी उसके द्वारा लाभ हो। श्रन्त, मे मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर श्रापका, श्रापके पुत्र श्रीर साथियो का सहायक हो श्रीर श्राप इस देश को मद्य-निषेध का पाठ पढ़ावें श्रीर फिर श्रापका देश श्रानन्द में रहे श्रीर हम श्रीर श्राप सब मिलकर उस ईश्वर का धन्यवाद गावे कि जो सबका मला करता हैं।"

श्रनेक मित्रों ने श्रपनी पुस्तके श्रीर स्वागत-पत्र मेजे हैं, परन्तु उनमें से दो उदाहरण ही पाठकों के सामने रखूँगा। श्री बे ल्सफ़र्ड ने, जिन्हे प्रायः सभी श्रेंगेजी जानने वाले भारतवासी जानते हैं, श्रपनी पुस्तक The Rebel India (बागी मारत) गाँधीजी के लिए भेजी है। श्रीर जिस प्रकार मैंने उनको कुछ भारतीय ग्रामो में भ्रमण कराया था, सुके इंग्लैंड के ग्रामों में भ्रमण कराने की इच्छा प्रकट की है। यह पुस्तक श्रन्य पत्रकारों की पुस्तकों के समान नहीं है, बिल्क बड़ी जिम्मेवारी श्रीर मर्भपूर्ण विषयों श्रीर निर्मींक विचारों से भरी पड़ी है, जिसकी प्रत्येक वात को स्वित करने के लिए वह तैयार हैं। पुस्तक ऐसे उपयुक्त समय पर प्रकाशित हुई है कि इससे बागी-भारत को गुलामी का जूडा हटाने में कुछ-न-कुछ सहायता श्रवश्य मिलेगी। बिगेडियर जनरल कोजियर द्वारा मिस लेस्टर के पास मेजी हुई 'गाधीको एक शब्द' नामक पुस्तक से तो बड़ा ही श्रानन्ददायक श्राश्चर्य हुश्रा। श्री कोजियर मिस लेस्टर को श्रपने पत्र में लिखते हैं, "श्री गाधी को श्राश्चर्य होगा कि

4

फीजी ग्राप. रहे। में भी उनका एक प्रशासक है।" पुस्तक में ऐसी रोमा-ञ्चकारी वातों का वर्णन है, जिसे पढ़कर खुन उवलने लगता है, श्रीर लेखक ने उन सबका जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार को ठहराया है। पाठकों को ज्ञात होगा कि श्री क्रोजियर को आयर्लैंड में अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा था, क्यो वह ग्रवला ग्रीर निःशस्त्र देश-भक्त स्त्रियों पर ग्रत्या-चार करनेवालों को जमा करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर सिद्धान्तों से विमुख होने का दोष लगाया है। वह गम्भीर होकर पूछते हैं, "इस छोटे-से सीधे-सादे हिन्दू को श्रखवार क्यों कीसते हैं ? क्यों उसे ऋघनंगा फकीर ऋौर यह कहकर संबोधित करते हैं कि यह ईसाई पादरियों को भारत से निकालना चाहता है ? इसी बात पर इन श्रखवारों ने सन् १६२०-२१ में श्रायलैंड के निवासियों के प्रति विष उगला था और उनपर अपने स्वार्थ के लिए परस्पर इत्याये करने का श्रारोप लगाया था। यह सब धूर्तता है। श्रखनार 'स्वामि-भक्ति', 'देश-भक्ति' त्रादि चिल्लाते हैं । स्वामि-भक्ति किसके प्रति १ क्या ऋखवारों के प्रति ! 'देश-मक्ति', परमात्मा जाने किसके लिए ! क्या लार्ड रादर-मियर इस बात को जानते हैं ? भारतवर्ष स्वतंत्र हो सकता है: इग्लैंड, फ्रान्स श्रीर जर्मनी भी स्वतन्त्र हो सकते हैं। सब ऐसे स्वतन्त्र हो सकते हैं, जैसा कि उनको होना चाहिए, न कि जैसा वे होना चाहते हो--यशर्ते कि 'देश-भक्ति' कहलानेवाला संसार-प्रसिद्ध धर्म नष्ट कर दिया जाय श्रौर उसके स्थान पर मानव-धर्म की 'मक्ति' स्थापित की जाय।" यह एक ऐसा श्रारोप है, जिसका उत्तर नहीं हो सकता श्रीर जो श्राज तक नही लिखा गया।

ऐसा ही एक दूसरा त्रारोप लगाने के लिए गांधीजी इंग्लैंड पहुँचे हैं और उन्होंने अपना कार्य आरम्म भी कर दिया है। सम्भवतः उनका पेश करने का ढक्क उनके श्रिभयोग को दृढतम बना देगा। ध्येय जो शब्द उनके मुँह से निकलता है वह उनके सत्य श्रीर श्रहिसा की श्रटल छाप पड़े हुए हृदयरूपी टकसाल से ढलकर श्राता है। यही कारण है कि उनका गोलमेज़-परिपद में दिया हुन्ना प्रथम भापण पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग के रूप में होता हुन्ना भी निर्दोप समका गया। यही फारण है कि जब उन्होंने पार्लमेण्ट के मेम्बरों के सामने हाउस श्राफ कामन्स में लड्डाशायर को श्रपने किए हुए पापों के लिए वागी भारत के प्रति पश्चात्ताप करने को कहा, तो एक भी सेम्बर ने उसमें वरा नहीं माना । यही कारण है कि जब उन्होंने सङ्घ-शासन-योजना-समिति के कार्य की अनिश्चितता और गोलमेज-सभा में ब्रिटिश भारत के निराशापुर्गा ग्रौर निःसार प्रतिनिधित्व के विरुद्ध घोर ग्रसन्तोष प्रकट किया, तो किसी को शिकायत का मौक्ता नहीं मिला। प्रेम की डोरी से वेंचे हुए भारत श्रीर इंग्लैंड', 'राजी-खुशी का साम्ना जो इच्छानुसार तोड़ा जा सके, न कि ऐसा जो एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर थोपा जाय', 'भारतवर्ष श्रव गुलाम राष्ट्र होकर न रह सकता है, न रहेगा' इत्यादि ऐसे वाक्य हैं, जो हमारे इंग्लैंड छोड़ने के बहुत पहले ही यहा काफी प्रचलित हो जायँगे।

सरकार की इस टरकाऊ नीति ने गाँधीजी को जुरूर हताश कर दिया है श्रीर श्रव वह जल्दी कडम बढ़वाने की भरसक चेटा कर रहे हैं। जब कि ब्यापारिक लेन-देन में श्रभृतपूर्व उथल-पुथल हो रही है, जब वेकारों की संख्या ३०.००.००० तक पहुँच जाने का भय है. जब सोने के देर-के-देर हवाई जहाजों के द्वारा फ्रान्स को उड़े जा रहे हैं. जब कोषाध्यद्म बजट की घटी पूरी करने के लिए उग्र तरीके काम में ला रहे हैं. श्रीर जब नौकरी पेशे के लोग विद्रोह करने पर उतारू हो रहे हैं--ऐसी स्थिति में सम्भव है कि वे भारत की श्रोर श्रिधिक ध्यान देने का समय न निकाल सकें। वे शायद गाधीजी के इस प्रस्ताव पर विचार करने की इच्छा न रखते हो कि बराबरी का सामीदार बनाया जाने पर भारतवर्ष इंग्लैंड के बजट को एक बार ही नहीं, वरन हमेशा के लिए पूरा करने में बहुमूल्य सहायता दे सकता है। कदाचित वे वास्तविक पश्चात्ताप की भाषा में लिवरपुल में उच्चारण किये हुए श्री चैम्बरलेन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों को याद करके लाभ उठा सकते हैं--"कभी-कभी ऐसा अवसर आता है, जब साहस बुद्धिमानी से अधिक रचा करता है, जब मनुष्यों के हृदयों को स्पर्श करनेवाला तथा उनके भावों को स्रालोकित करनेवाला कोई महान् श्रद्धापूर्ण कार्य ऐसे स्राध्यर्थ को उत्पन्न करता है, जिसको नीतिकुशलता की कोई चाल प्राप्त नहीं कर सकती।"

पाठकों को याद होगा कि गाँधीजी ने गत १७ सितम्बर को सह शासन-योजना-समिति में 'सम्राट् के सलाहकारों के खिलाफ, एक नम्न श्रौर विनीत शिकायत' की थी। उन्होंने लार्ड सैंकी हारा प्रार्थना की थी कि सम्राट् के सलाहकार श्रपने मन की बात भारत के प्रतिनिधियों के सामने रखें; तफ्सील की बातों पर खतम न होनेवाली चर्चा न करें, उनका निर्णय तो भारतवासी पीछे कर लेंगे, श्रमी तो वे श्रपनी सारी वाजी सामने रखें श्रौर साफ-साफ तजनी न बता दें। किन्तु श्रमी तक वही उकता देनेवाला दक्क जारी है। ये लोग खूँटे के चारों श्रोर दूर-दूर चक्कर लगाते रहते हैं श्रौर मुख्य विषय पर श्राते ही नहीं। गाँधीजी ने तो इस समिति के समझ महासभा की स्थिति रख दी है श्रौर महासभा के श्रादेश को श्रच्छी तरह स्पष्ट करके बता दिया है।

किन्तु अॅमेज जनता घरेलू समस्यात्रों में ही शक्ते होकर एक-के-वाद-एक नयी-नयी उपशामक योजना करती जाती है, जब कि भारत में सरकारी अधिकारी—गाँधीजी के शब्दों में—'सरकार का ग्राहम ग्रीर न मुकने वाला कुछ प्रकट करते जा रहे हैं। ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था ग्रीर ब्रिटिश मुद्रा के प्रति फिर विश्वास पैदा करने के लिए विलायत की राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न की ऋोर भारत-सचिव ध्यान दिलाते हैं; किन्तु स्वय ब्रिटिश सरकार में पुनः विश्वास पैदा कराने के लिए न तो यहा ऋौर न भारत में ही कुछ प्रयत्न किया जाता है।

भारतीय मामलों मे त्रानावश्यक इस्तचेप के त्रारोप की त्राशङ्का से लार्ड इर्विन इन बातो से जानव्यक्त कर त्रालग रह रहे हैं। इस बीच गाधीजी ऋपने प्रत्येक चारा का उपयोग ब्रिटिश जनता के सामने भारत का दावा पेश करने में कर रहे हैं। उन्होंने 'डेलीमेल' में एक लेख लिख-कर ऋपने 'मुखिया' ऋर्यात् भारतीय राष्ट्रीय भारत क्या चाहता है ! महासभा (कॉंग्रेस) का परिचय कराते हुए सच्चेप में भारतीय माग समकाई है। सुशिचित ब्रॉगेज़ों तक को भारत के सम्बन्ध में व्यवस्थित रूप से कूटा इतिहास बताकर, उनके मन में जो पूर्वयहीत कुधारणायें स्त्रीर दूषित पत्तपात हद कर दिया जाता है, हाउस आफ कामन्स में मज़दूरदल के पार्लमेश्टी सदस्यों के सामने एक भाषणा देकर गाधीजी ने उसके तोडने का प्रयत्न किया। उन्होंने उनसे कहा, "श्राप लोग ग़रीब-से-गरीब मजदूर प्रतिनिधि होने के कारण इस देश के 'रत्न' हैं, किन्तु भारत के प्रश्न पर तो मै श्रापके श्रीर दूसरे पत्नों के बीच कुछ अन्तर नहीं कर सकता। मुक्ते तो सबको समान प्रेम से जीतना है।" किन्तु मजद्रों के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने दरिद्रता का प्रश्न विस्तार से पेश किया । उन्होने कहा-"यदि आपके मन में यह खयाल हो कि भारत की सर्वसाधारण जनता ऋँग्रेजों की शान्ति श्रौर व्यवस्था पर मोहित है, तो मैं वह खयाल आपके दिल से निकाल देना

चाहता हूँ । सच बात तो यह है कि वह ऋँग्रेजों के जुए को उतार फैंकने के लिए जो उतावली हो रही है, उसका कारण केवल यही है कि वह भूखो नहीं मरना चाहती। श्रापका देश तो खुव समृद्ध है: फिर भी श्राप-का प्रधान-मन्त्री मनुष्य की श्रीसत श्राय के पचास गुने से श्रधिक वेतन या तनख्याह नहीं लेता. जब कि भारत मे वाइसराय वहां के एक श्रादमी की ग्रीसत ग्राय से पांच हजार गुना अधिक वेतन लेता है। श्रीर यदि श्रीसत श्राय इतनी कम हो, तो श्राप समक्त सकते हैं कि हजारों मनुष्यों की वास्तविक आय तो शून्य ही होगी।" फौज के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी: किन्तु लोगों का ध्यान जितना दरिद्रता के प्रश्न पर खिंचा, उतना उसपर नहीं खिंचा । मजदूरदल के सदस्य तो शुरू से आखिर तक श्रपने वेकारों का ही खयाल करते रहे श्रीर उनके प्रश्नों का मुख्य विषय था लङ्काशायर के कपडे। गाधीजी ने उनसे कस्त्य-स्वर में पूछा, "मुक्ते यताइए, जय कि भारत स्वय अपना कपड़ा तैयार कर लेने में समर्थ हो, तव भी क्या वह लड्डाशायर का कपड़ा खरीदने के लिए नीतिवद है ! हिन्द को पामाल एव वरवाद करके स्वयं समृद्ध वनने के कारण, क्या लङ्काशायर को उसके प्रति कुछ प्रायश्चित नहीं करना चाहिए !" इन लोगों के पास इसका कुछ उत्तर न था। किन्तु एक सदस्य ने श्रपने स्वाभाविक ग्रॅंभेजी उद्धतपने से कहा-"यदि तुम हमारा कपड़ा नही खरीदोगे तो इस तुम्हारी चाय श्रीर सन नहीं खरीदेंगे।" गाधीजी ने कहा-"नहीं, हरगिज मत खरीदिए। यह तो राजी-खुशी की वात है। हम ग्रपनी चाय या सन जनरदस्ती ग्राप पर नहीं लादना चाहते।"

तीनों दलों--मजदूर, उदार ग्रौर ग्रनुदार-के सदस्यों के साथ की

मुलाकात तो भ्रौर भी श्रिधिक सजीव थी। क्योंकि उसमें गाधीजी ने अपील अथवा (प्रार्थना करने की वजाय, भारत के स्वातन्त्र्य की दलीलें जोर से पेश की तथा 'सरचाणीं' श्रीर 'विशेष श्रधिकारों' की विस्तार से चर्चा की। "सेना ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर ग्रिधिकार के विना मिली हुई स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता नहीं कही जासकती; इतना ही नहीं,वह तो हलके रूप का स्वायत्त शासन भी न होगा। वह तो निरा भूसा होगा, जिसे छूना तक उचित नहीं।" सीमाप्रान्त के हव्वे का भएडाफोड़ करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले जमाने में अनेक इमलों और आक्रमणों के होते हुए भी इम उनका मुकाविला करके टिके रहे, उसी तरह भविष्य में भी हम उनसे अपनी रत्ता कर सकेंगे। अप्रेंग्रेजी शासन की शान्ति अ्रौर व्यवस्था अधि-कांश में काल्पनिक है, और ब्रिटिश भारत की अपेद्या देशी रियासतों मे भारतीय श्रिधिक शान्ति से रहते हैं। "इसलिए यह खयाल न कीजिए कि आपके विना हमें आत्म-हत्या करनी पड़ेगी अथवा हम एक-दूसरे का गला काटने लगेगे । इसका यह ऋर्य नहीं कि इम हरेक ऋँग्रेज सोल्जर या सिपाही अथवा अफसर को निकाल वाहर करेगे। हमें जरूरत होगी भ्रौर यदि वे हमारी शर्तों पर रहना स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें रक्खेगे। लेकिन मुक्तसे कहा गया है कि एक भी अंग्रेज सिपाही या सिनिलियन हमारी मातहती में नौकरी न करेगा। मै स्पष्ट ही कह देना चाहता हूँ कि इस जातिगत ऋभिमान का भतलव में नहीं समक्त सकता। हम-- अकेली महासभा नहीं वल्कि सभी पत्त-इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऋँग्रेजी शासन ऋत्यधिक खर्चीला है;, ऋौर फौजी खर्चे राष्ट्र को कुचलकर मर-शासन कर रहा है। इलके-से इलके दर्जे की स्वतन्त्रता मिलने की एक कसौटी इस फ़ौज पर हमारा श्रिष्ठकार होना है। संरच्छों के प्रश्न में सिविल सिवंस को मौजूदा श्राघार पर बनाये रखने की बात श्राती है। सच बात यह है कि ये सिविलियन कितने ही योग्य, उद्योगी श्रीर कितने ही कार्यकुशल हों, तो भी यदि वे अत्यिषक खर्चीले हों, तो वे हमारे लिए किसी काम के नहीं। भारत में जिस प्रकार करोड़ों मनुष्य विना डाक्टर 'एव चिकित्सक की सहायता से अपना जीवन विता लेते हैं, उसी प्रकार हम आपके विशेषजों की सहायता विना अपना काम चला लेंगे। यह कहा जाता है कि उनका मारी वेतन उन्हे रिश्वत आदि लालचों से बचाये रखने की गारयटी है। लेकिन यह बहुत बड़ी कीमत है और हिन्दुस्तानी नौकर जो रिश्वत लें, उसकी अपेन्ता मुटी-भर सिविलियनों का भारी वेतन और अन्य खर्च कहीं अधिक हो जाता है।

"वर्तमान सरच्चणों के अनुसार ८० फीसदी आमदनी तो विदेशियों के हाथों सींप दी जायगी और बाकी २० फी सदी से हमें शिच्चा, स्वास्थ्यआर्थिक सरच्चण से हाथ से छूना तक पसन्द न करूँगा । जिस सरकार का पॉच-दस वर्ष में दिवाला निकलना निश्चित हो, मैं उसका चार्ज लेने की अपेच्चा वाध्य होकर परतन्त्र रहना और अपने आपको बाग़ी घोपित करना अधिक पसन्द करूँगा । और, मैं यह साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि, कोई भी आत्मगौरव वाला भारतीय इस स्थिति को पसन्द न करेंगा । मैं मिवनय-भग द्वारा अपना खून वहाकर भी लडूँगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक गुलाम की तरह सहयोग करने की अपेच्चा यह अच्छा समभूँगा कि आप मुक्ते अपनी जेल में ठूँस दें और

सुम्मपर लाठी-पहार करे । मेरी नम्र सम्मति के ऋनुसार इन टोनों संरक्त्णो का ऋर्थं यह गुलामी ही है।"

इसके वाद गाँधीजी ने अल्पसंख्यक जातियों के संरक्त्य का प्रश्न हाथ में लिया और उसके आर्थिक संरक्षणों की चर्चा की; क्योंकि इनकी मॉग अॅंग्रेजों के हित के लिए, जो भारत मे अल्पसंख्यक युरोपियन जातियों में हैं, की जाती है। यह माँग चर्चथा ऋसंगत है; इसमे न तो श्रॅंग्रेज़ों की ही शोभा है, न हिन्दुस्तानियों की। मुझी-भर श्चॅप्रेज ३० करोड़ 'गुलामो' के पास से संरक्त्या मागे, यह विचार गाधीजी से सहा नहीं जा सकता था। शत्रु से रत्ना की गारगटी माँगी जा सकती है, मित्र से हरगिज नहीं। भारतवासी उनसे जो सेवा लें, उससे जितना सरत्त्रण मिले, उसीमें उन्हें सन्तोष मान लेना चाहिए। गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा-"यदि ऋँग्रेज़ो का व्यापार भारतीयों के लिए हितकारक हो तो उसके लिए किसी सरज्ञ्ण की आवश्यकता नहीं। किन्तु इसके विपरीत यदि वह भारत-हित-विरोधी हो, तो चाहे कितने ही संरक्त्रण क्यों न हों, उनसे कुछ लाम न होगा। विश्वास रिलए कि तीस करोड़ हिस्से-दारों के कन्थों पर से जुआ उतर जाने पर वे समृद्ध भागीदार होंगे श्रीर इंग्लैंड को, किसी व्यक्ति श्रथवा राष्ट्र को लूटने में नहीं प्रत्युत् सब राष्ट्रों के कल्याण के लिए, सामेदारी से सहायता पहुँचाने के लिए तत्तर रहेगे।"

वम्बई के मिल-मालिको से समसौता या उनके शब्दों में 'सौदा' करके गाधीजी ने ज़बरदस्त भूल की । ऐसा वहां के मेम्बरों का खबाल था । पर गाधीजी ने तो इससे भी आगो बढ़कर कहा कि, केवल बम्बई हो नहीं श्रहमदाबाद के मिल मालिको से भी समसौता या 'सौदा'

किया गया है, किन्तु इस 'सौदे' की शतों से खादी वनानेवालों के तामने
से मिलों की प्रतियोगिता दूर होजाती है। यह ठीक है कि इनमें से कई
मिलों
मिलों के मजदूरों को बुरी तरह पिसना पड़ता है; फिर भी मिल-मालिक
नम्र दवाव और समक्षीते से मुकते जाते हैं और, स्वयं श्री टॉम शा के
कथनानुसार, श्रहमदाबाद का मजदूर-सब संसार भर में श्रादर्श है।

संध-शासन-योजना-समिति के गाधीजों के दूसरे भाषण से हिन्दुस्तान
में कुछ मित्र तथा यहां के कुछ मित्र चौक उठे हैं। सध-शासन में
सम्मिलित होनेवाले प्रत्येक नरेश से वह कम-से-कम कितने
स्पष्टीकरण की ऋपेज्ञा करते हैं, यह गांधीजी ने छिपा नहीं रक्खा है;
ऋौर देशी राज्यों के मित्रों को उन्होंने वचन दे दिया है कि इससे जरा
भी कम वे हरगिज न लेंगे। भाषण में तो नरेशों को ऋपना भाग देने और
समिति के सामने योजना रखने की प्रार्थना थी। इसमें गांधीजी ने
समर्पण कहा किया है ? समर्पण का प्रश्न तो तभी आसकता है, जब
उनकी योजना समिति के सामने आवे।

भाषण के जिस श्रंश से यहा के मित्रों को श्राश्चर्य हुआ है, वह है कि जिसमें गाँधीजी ने श्राप्त्यच्च (Indirect) चुनाव का तत्व स्वीकार किया है। पर वे भूल जाते हैं कि एक ही व्यवस्थापिका सभा श्रीर वालिग़ (केवल 'चरित्र की मर्यादा वाला') मताधिकारी उनकी योजना के श्रानिवार्य श्रंग हैं, श्रीर उनसे हम "श्रकेले मुसलमानों की ही नहीं विलक श्रळूत, ईसाई, मज्दूर श्रीर श्रन्य सव वगों की उचित श्राकां-चाश्रों का समाधान कर सकते हैं।"

किन्तु ये वातें वड़े लोगों के लिए छोड़कर मुक्ते अब किंग्सली-हॉल

के अपने घर की ओर आना चाहिए। मित्र इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि गाँघीजी महल ग्रौर होटल छोड़कर इतनी दूर रह रहे हैं। अँग्रेज मित्र सेएट जेम्स के महल के निकट के अपने घर देने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, किन्तु गाधीजी ने निश्चय किया है कि यह गरीवों का घर जो अपना घर वन गया है उसे न छोड़ा जाय। मित्रों से मिलने के लिए एक दफ्तर रखा जा सकता है-इसके लिए कई भारतीय मित्रों ने अपने घर देने की इच्छा प्रकट भी की है: किन्त ईस्ट एएड में घुमने जाते समय जो मित्र उनसे मिलते हैं, श्रीर जो बालक उन्हे घेरकर उनसे किसी समय वाते कर लेते हैं, उन्हें वे छोड़ नहीं सकते । वस्ततः इन वालकों के साथ की एक खास मुलाकात से गाँधीजी को बड़ा श्रानन्द हुन्ना। उन्हे ऐसा प्रतीत हुन्ना, मानो वह स्वय श्राश्रम में हो, बालकों के सादे किन्तु गहरे श्रीर चिकत करनेवाले पश्नों का उत्तर देते हों और उनके हारा सत्य और प्रेम का सन्देश फैलाते हों । वे पूछते हैं--'मिस्टर गांधी, श्रापकी भाषा क्या है ?' श्रीर गाधीजी उन्हें श्रेंभेज़ी श्रीर हिन्दी भाषाश्रो के समान शब्दो की व्यत्पत्ति चताते हैं और समसाते हैं कि आखिर तो हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। उनसे वह अपने वचपन की वार्ते करते हैं, और यह सममाते हैं कि घूँसे का जवाव घूँसे से देने की अपेचा घूँसे से न देना कितना अच्छा है। स्वयं कच्छ क्यो घारण करते हैं, श्रौर स्वयं उनके बीच यहां क्यों रहते हैं, यह भी उन्हें वताते हैं। एक दिन उन्होंने कहा-"मेरे लिए तो सची गोलमेज-परिषद् यह है। मैं जानता हूं कि ऐसे मित्र हैं, जो मुक्ते चर दे सकते हैं श्रौर मेरे लिए उदारता से पैसे खर्च कर सकते हैं, किन्तु मैं मिस लेस्टर के घर मे सुखी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन न्यतीत करने का मेरा ध्येय है उसका स्वाद मुक्ते यहां मिलता है। मिस लेस्टर ने मेरे लिए कोई नया खर्च नहीं किया; किन्तु उन्होने श्रीर उनके -साथियों ने मेरे लिए श्रनेक श्रमुविधाएँ उठाई हैं श्रीर श्रपने सिर पर बहुत परिश्रम तो लिया है। मैंने जो कोठड़िया रोकी हैं, उन्हें खालीकर वे स्वय बरामदों मे सो रहते हैं। वे अपना काम स्वय कर लेते हैं। मैंने श्रीर मेरे साथियों ने उनका काम बढा दिया है श्रीर उसे दे प्रसन्नता-पूर्वक कर लेते हैं। ऐसी दशा मे मुक्तसे यह स्थान किस तरह छोड़ा जा सकता है ?" उनकी यह दलील श्रकाट्य है; उसके सामने श्री एगडरूज़ तक के प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। जिस दिन स्थान बदलने का प्रश्न उठा, उसी दिन एक वृद्ध, पतली और ठिगनी महिला आई । उनकी श्रॉखे तेज से लाल हो रही थीं। वह गाधीजी से केवल हाथ मिलाने त्राई थी। वापस जाते समय उन्होने मुक्तसे कहा—"इस स्थान को छोड़ने का विचार न कीजिए। यह म्यूरियल का घर नही है। यह यहा के रहनेवालो ग्रयमा हमारे लिए भी नही बनाया गया है। यह तो गॉधीजी जिस श्रादर्श की मूर्ति हैं, उस श्रादर्श के लिए जीनेवाले उसके ( मिस लेस्टर के ) भाई का स्मारक है। गाधीजी के योग्य ही यह स्थान है।" लगभग ८० वर्ष अवस्था की यह महिला, 'टाम ब्राउन्स स्कृत डेज' के लेखक की पुत्री मिस ह्यूज हैं।

यहा जितने गरीन और मामूली ब्राइमी गाँधीजी से परिचय पाने और मिलने की सुविधा पाजाते हैं, उनकी सख्या से यह अनुमान किया जासकता है कि यह स्थान कितने महत्व का है। इस प्रकार के मिलन एव सम्बन्ध ही जीवन को समृद्ध ग्रौर जीने योग्य बनाते हैं। जिन स्त्री-पुरुषों के लिए जीवन एक शतरख का चित्रपट (वोर्ड) है ग्रौर साथी खिलाड़ी को मात देना सर्वाधिक चतुराई है, उनसे मिलने में कुछ सार नहीं। ऊपर कहे एक दो सम्मिलनों की यहा चर्चा करना चाहता हूँ। एक दिन तो ऐसा मालूम होता था, मानों वह केवल हस्ताच्रर—दस्तखत—करने का ही दिन हो। गांधीजी के इस्ताच्रर कराने में सफलता प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी जीवन-कथा सुना जाता।

वेन प्लेटन नामक एक भाई मिस लेस्टर के साथी हैं। हमारे लिए सुबह से शाम तक निरन्तर काम करतेर हते हैं. किन्तु गाँघीजी की नज़र में चढ़ने का कभी प्रयत्न नहीं करते। एक दिन वह एक किताब लाये और उसमें गांघीजी के हस्ताज्ञर करवाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, "गांघीजी, मैने यह पुस्तक एक शिलिंग में खरीदी है। उस समय मैं 'डेली हेरल्ड' में काम करता था। वहा यह पुस्तक समालोचना के लिए आई, किन्तु तुच्छ मानी जाकर समालोचना के श्रयोग्य समक्ती गई श्रीर इसलिए वेच डालने के लिए रही में डाल दी गई। इससे मुक्ते यह एक शिलिंग में मिल गई। मैं इसे घर ले गया और शुरू से श्रखीर तक पढ़कर उसका तत्काल उपयोग किया। किंग्सली-हाल में एकत्र लोगों को मैने श्रापका परिचय कराया, और श्रापके सम्बन्ध में कई व्याख्यान दिये। उस दिन से मेरा श्रापके साथ परिचय श्रारम्म हश्रा है।"

गॉवीजी इससे आश्चर्यचिकत हो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा--- "अच्छा, म्यूरियल से मेरा परिचय कराने वाले तुम थे ?"

वेन ने कहा—"में यह कहने की घृष्ठता तो नहीं कर सकता। कदा-चित वह पहले से ही आपको जानती हों। किन्तु दूसरे मित्र तो, मैंने इस पुस्तक में से जो-कुछ कहा, उसीसे आपको अच्छी तरह जान सके। इस पुस्तक में बहुत सी वार्ते ऐसी थीं, जो स्वय मेरे विचार में थीं; किन्तु मैंने कमी उन्हें शब्दों में प्रकट नहीं किया था।"

गाँधीजी ने इसते हुए कहा—"तव मैंने सब विचार तुमसे उचार लियं या तुमने मुक्तसे लिये। कुछ भी हो, एक शिलिंग खर्च करना श्रच्छा ही हुग्रा। क्या ऐसा नहीं है ?"

उन्होंने कहा—"इससे श्रच्छा उपयोग उसका हो नहीं सकता था। श्रीर श्राप इम बात से तो सहमत होंगे ही कि मैंने जो-कुछ किया, उससे मैं श्रापके हस्ताच्चर पाने का श्रिकारी हूँ १"

यह एक शिलिंग की पुस्तक कौनमी होगी, क्या पाठक इसका श्रनुमान लगा सकेंगे !

एक व्यक्ति श्राया; वह नीका-सैन्य म था श्रीर मीरां बहन के पिता को जानता था। मीरां बहन श्रपंन भ्तपूर्व एडिमरल की पुत्री हैं, इस खयाल से उनपर वह श्रपना विशेष श्रिषकार सममना या। एक दिन वह श्रमकर वापस लीट रही थीं कि वह श्राया श्रीर गाँधीजी के हस्ताच् पाने का श्रपना श्रिषकार बताते हुए कहने लगा—"में २१ वर्ष तक नीका-सैन्य श्रयोत् जल-सेना में था। मेंने तुम्हारे पिता की मातहती में नीकरी की है। श्रीर मेरा जवाई गाँधीजी के लिए वकरी का दूध मेजता है। क्या वह सुमे श्रपने हस्ताच्र देने की कृपा न करेंगे ?" उसकी यह प्रार्थना व्यर्थ न गई। गाँधीजी ने उते

श्रदर बुलाया। पास पहुँचकर उसने श्रात्म-कथा सुनाई, श्रीर साथ मे कहा"साहब, मै श्रापके श्रीर श्रापके उद्देश्य के लिए सचमुच शुभ
कामना करता हूँ। मैने दुनिया खूब देखी है। महायुद्ध में मैने नौकरी
की, जगह-जगह फैका गया; ठिउरते पैरों गेली-पोली से सालेनिया के
लिए कूच का हुक्म हुश्रा, श्रीर श्रकथनीय कष्टों का सामना करना पड़ा।
श्रागामी युद्ध में नौकरी करने की श्रपेचा तो मै शीष्ट्र ही जेल चला
जाना पसन्द करूँगा। साहब, वस्तुतः यह एक श्रत्यन्त भयक्कर कार्य है।
मै तो श्रापके लिए लड़ना श्रिषक पसन्द करता हूँ। श्रापके उद्देश्य मे
सफलता मिले, यही मै चाहता हूँ।" वह श्रपने साथ श्रपनी लड़की श्रीर
दूध पहुँचानेवाले दामाद के फोटो लाया था।

वह जाने की तैयारी मे था कि गाँधीजी ने उससे पूछा--- "तुम्हारें कितनी सन्तान हैं ?"

उसने कहा—"साहब, आठ; चार लड़के और चार लड़कियाँ।" गाँधीजी ने कहा—"मेरे चार लड़के हैं, इसलिए मै तुम्हारे साथ आपे रास्ते तक तो दौड़ सकता हूं!"

यह सुनकर सारा घर हॅसी से गूँज उठा।

कदाचित् थोड़े ही लोग इस बात पर विश्वास करेगे कि जब गॉधी-जी से यह कहा गया कि चार्ली चेपिलन उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने निर्दोष भाव से पूछा कि यह महापुरुष कौन हैं ? अनेक वर्षों से गॉधीजी का जीवन कुछ ऐसा हो गया है कि उन्होंने अपने लिए जो काम निश्चित कर रखा है, उसे करते-करते सामने आ जाने वाले काम के सिवा दूसरा कुछ देखने या सुनने का उन्हें अवसर नहीं मिलता । किन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि श्री चार्ली चेपलिन सर्वसाधारण जनता में के ही एक व्यक्ति हैं, सर्वसाधारण जनता के लिए ही जीते हैं और उन्होंने लाखों आर्दामयों को हॅसाया है, तब उन्होने उनसे डा॰ कतियाल के घर पर. जिन्होने गाँधीजी जबतक लन्दन में रहे तबतक उनके उपयोग के लिए अपनी मोटर उनके सिपुर्ट कर दी है. श्री चेपलिन से मिलना स्वीकार किया। मुक्ते श्री चेपलिन सिनेमा के चित्रपटों में जैसे दिखाई देते हैं, उसके विपरीत बडे खुश-मिजाज श्रौर निरिममान सजन प्रतीत हुए: किन्तु कदाचित् श्रपना स्वरूप छिपाने में ही उनकी कला है। गांधीजी ने उनके विषय में कुछ न सुना था, किन्तु ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने गाँधीजी के चखें के बारे में सन रखा था। उन्होंने पहला ही प्रश्न यह किया कि गाधीजी मशीनो का विरोध क्यों करते हैं १ गाधीजी इस प्रश्न से प्रसन्न हए और उन्होंने तफसील के साथ बतलाया कि भारत के सब किसानों की छ: महीने की वेकारी में उनके पुराने घरेला एव सहायक धन्दे को पुनरुज्जीवित किये बिना काम नहीं चल सकता। "तब केवल कपडे के विषय में ही यह बात है ?" गाधीजी ने कहा--"निस्सन्देह । प्रत्येक राष्ट्र को श्रत्र-वस्त्र तो स्वय ही पैदा करना चाहिए। पहले हम यह सब कर लेते थे, श्रीर इसलिये त्रागे भी वैसा ही करना चाहते हैं। इंग्लैंड बहुत त्राधिक प्रमाण में माल तैयार करता है और इसलिए उसे खपाने के लिए उसे वाहर के बाज़ार ढूँउने पड़ते हैं। हम इसे लूट कहते हैं। ख्रीर लुटेरा इग्लैंड ससार के लिए खतरा है। इसलिए यदि अब भारत मशीनों का उपयोग स्वीकार करले श्रीर श्रपनी श्रावश्यकता से श्रिधिक कपडा तैथार करें,

ţ

तो ऐसा लुटेरा भारत ससार के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा ?"

श्री चेपलिन ने प्रश्न को तुरन्त ही पकड़ते हुए पूछा—"इसलिए यह प्रश्न केवल भारत तक ही सीमित है ! किन्तु मान लीजिए कि न्नापके भारत में रूस की-सी स्वतन्त्रता हो न्नीर न्नाप न्नपने वेकारों को दूसरा काम दे सकते हो तथा सम्पत्ति का बराबर बॅटवारा कर सकते हो, तब तो न्नाप मशीनों का तिरस्कार न करेंगे ! क्या न्नाप स्वीकार न करेंगे कि मजदूरों के काम के घरटे कम हो, न्नीर उन्हें विश्राम के लिए न्नाधिक फुरसत मिलनी चाहिए !"

गाँधीजी ने कहा--"श्रवश्य।"

इस प्रश्न पर गाँधीजी के सामने सैंकड़ो वार चर्चा हो चुकी है, किन्तु एक अजनबी विदेशी को इतनी तेज़ी से स्थिति को समक्त लेते मैने नहीं देखा। इसका कारण कदाचित् उनके मन में किसी प्रतिकृत्त भाव एवं पञ्चपात का न होना और उनकी निश्चित सहानुमृति हो।

यह सहानुभृति उस समय प्रत्यच्च दिखाई दी, जब श्रीमती सरोजिनीदेवी ने उन्हें विलायत की एक जेल की मुलाकात की याद दिलाई । उन्होंने कहा—"में धनवानों के गिरोह का सामना कर सकता हूँ, किन्तु इन कैदियों के सामने खड़ा नहीं रहा जाता । मैं मन में कहता हूँ, 'ईश्वर की कृपा न होती, तो तू भी इनके ही साथ होता ।' वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता, इससे मन में बड़ी तुच्छता प्रतीत होती है । अपने और उनके बीच में लोहे की सलाख के सिवा क्या फर्क है ? मैं तो जेलों को जड़-मूल से सुधारने के पच्च में हूँ । अपन्य रोगों की तरह अपराध करना भी एक रोग है और इसका इलाज जेलों में नहीं वरन् शिच्चण-ग्रहों में होना चाहिए ।

एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में गाँधीजी ने कहा—"लाहीर श्रीर करांची के प्रस्ताव एक ही हैं। करांची का प्रस्ताव लाहौर के प्रस्ताव का उल्लेख कर उसे पुनः स्वीकृत करता है; साम्राज्य नहीं सामेदारी किन्तु यह बात स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण स्वतन्त्रता सम्भवतः ग्रेटब्रिटेन के साथ की सम्मानयुक्त सामेदारी को श्रलग नहीं करती। जिस प्रकार श्रमेरिका श्रीर इंग्लैग्ड के बीच सामेदारी हो सकती है, उसी तरह हम इंग्लैग्ड श्रीर भारत के बीच सामेदारी स्थापित कर सकते हैं। करांची के प्रस्ताव में जो सम्बन्ध-विच्छेद का उल्लेख है, उसका श्रम्थ यह है कि हम साम्राज्य के होकर नहीं रहना चाहते। किन्तु भारत को ग्रेटब्रिटेन का सामेदार श्रासानी से बनाया जा सकता है।

"एक समय था, जब मैं श्रीपनिवेशिक पद पर मोहित था; किन्तु बाद मे मैने देखा कि श्रीपनिवेशिक पद ऐसा पद है, जो एक ही कुटुम्ब के सदस्यों—श्रास्ट्रेलिया, कनाड़ा, दिल्ला श्रीफका श्रीर न्यूजीलैएड श्रादि—को समान करनेवाला है। ये एक ही स्रोत से निकली हुई रिया सर्ते हैं, जिस श्रर्थ मे कि भारत नहीं हो सकता। इन देशों की श्राधिकांश जनता अंग्रेजी भाषा-भाषी है और उनके पद में एक प्रकार का ब्रिटिश-सम्बन्ध सन्निहित है। लाहौर महासभा ने भारतीयों के दिमाग़ में से साम्राज्य का खयाल थी डाला है और स्वतन्त्रता की उनके सामने रखा है। कराची के प्रस्ताव ने इसका यह सन्निहित अर्थ किया कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से भी हम ग्रेटबिटेन के साथ, श्रवश्य ही यदि वह चाहे तो सामेदारी कायम कर सकते हैं। जनतक साम्राज्य का खयाल बना रहेगा, तबतक डोर इंग्लैंगड की पार्लमेंगट के हाथ में रहेगी, किन्तु जब भारत ग्रेटबिटेन का एक स्वतन्त्र सामेदार होगा, तब सूत्र-सचालक लन्दन के बजाय दिल्ली से होगा। एक स्वतन्त्र सामोदार की हैसियत से भारत, युद्ध ऋौर रक्तपात से थिकत ससार के लिए, एक विशेष सहायक होगा । युद्ध के फूट निकलने पर उसे रोकने के लिए भारत श्रौर मेटिब्टिन का समान प्रयत्न होगा--- ऋवश्य ही हथियारों के बल से नहीं, वरन् उदाहरण के दुर्दमनीय बल से । श्रापको यह व्यर्थ का श्रथवा बहुत बड़ा दावा प्रतीत होगा श्रौर श्राप इस पर हॅसेगे। किन्तु श्रापके सामने बोलनेवाला उस राष्ट्र का एक प्रतिनिधि है, जो उसके दावे को पेश करने के लिए ही आया है, और जो इससे किसी कदर कम पर रज़ा-मन्द होने के लिए तैयार नहीं है, और आप देखेंगे कि यदि यह प्राप्त न हुआ तो मैं पराजित होकर चला जाऊँगा, किन्तु अपमानित होकर नहीं। में ज़रा भी कम न लूँगा, ऋौर यदि माँग पूरी नहीं की गई, तो मैं देश को त्रीर भी त्रिधिक विस्तृत त्रीर भयद्भर परीच्च शों मे उतरने के लिए त्राह्वान करूँगा, त्रौर त्राको भी हार्दिक सहयोग के लिए लिखूँगा।" -एक दूसरी सभा मे उन्होंने कहा-"हमारे अहिंसात्मक आन्दोलन

का उद्देश्य, बिना मन मे कुछ पाप रखे, भारत के लिए किसी गुम अर्थ में नहीं वरन् उसके वास्तविक अर्थ में पूर्ण स्वराज्य है। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक देश, बिना किसी योग्यता के अथवा दूसरे प्रश्न के, इसका अधिकारी है। जिस प्रकार प्रत्येक देश खाने, पीने और श्वास लेने के योग्य है, इसी प्रकार प्रत्येक देश अपनी व्यवस्था करने के योग्य है—इस की परवा नहीं कि वह कितनी ही बुरी तरह क्यों न हो। जिस प्रकार खराब फेफडेवाला व्यक्ति कठिनाई से सॉस ले सकेगा, उसी प्रकार भारत भी अपने रोगों के करण हजार गलतियाँ कर सकता है। शासन की योग्यता का सिद्धान्त केवल ऑस् पोछने के समान है। स्वतन्त्रता का अर्थ विदेशी अंकुश से मुक्त होने के सिवा और कुछ नहीं है।"

मारतीय व्यापारियों की सभा में भाषण देते हुए उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में समकाया कि "विदेशी ऋकुरा से मुक्त होने का क्या ऋषे है।" उन्होंने कहा, "महासभा इस निश्चित निर्ण्य पर पहुँची है कि ऋपनी ऋथें-व्यवस्था पर हमारा पूर्ण ऋषिकार होना चाहिए। ऋथें-व्यवस्था के इस पूर्णांधिकार बिना स्वराज्य-विधान नामधारी कोई भी विधान देश की माँग की पूर्ति न कर सकेगा। ऋष जानते हैं कि महासभा ने मुक्ते जो ऋादेश दिया है, उसका यह एक भाग है कि पूर्ण स्वराज्य का कोई ऋथें न होगा, यदि उसके साथ राजस्व, सेना ऋौर ऋन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर पूर्णांधिकार न हो। कम-से-कम मैं तो केवल पूर्ण स्वतन्त्रता के सिवा किसी प्रकार के शासन को उत्तरदायी शासन ऋथवा स्व-शासन नहीं कह सकता, यदि सेना और राजस्व पर हमारा पूर्ण श्राधकार ऋथवा पूरा कुवजा न हो।"

यह बात कि वह पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं, स्त्रौर उससे ज्रा भी कम न लेगे, गॉथीजी को इस कार्य की कठिनाइयों के प्रति विशेष सजग वना देती हैं। क्योंकि परिषद् प्रतिदिन वहुत मन्द गति कठिनाइयाँ से रेगती हुई चलती है, उन्हे अब यह स्पष्ट हो गया है कि कार्य ग्रत्यन्त दुःसाध्य है। सर त्रालीइमाम के शब्दों में परिपद राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं प्रत्युत पार्लमेख्ट के प्रधान मन्त्री की पसन्द के प्रतिनिधियों की बनी हुई है। प्रधान-मन्त्री ने कहा, "मै श्रपने श्रापको बलिदान का वकरा न बनाऊँगा: किन्तु मैं चाहता हूँ कि श्राप सब श्रपने बलिदान के बकरे बने।" प्रधानमन्त्री के इन शब्दों में उनके योग्य स्ननजान मजाक था, जिसे यहा के विनोदी पत्रों ने एक कल्पित राज्ञस के रूप में कार्टून (ब्यङ्गचित्र) बनाकर अप्रमर कर दिया। परिषद् के मुस्लिम मित्रों के सामने 'राष्ट्रीय मुसलमानों' का नाम तक लेना एक प्रकार का शाप है. और दस वर्ष पहले जिस व्यक्ति को स्वयं उन्होंने ' गाधीजी से परिचित कराते हुए सम्माननीय श्रौर वेशकीमती वतलाया था, ऋौर जो हमारे सव कठिन समयों मे राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, श्राज मुसलमानों के एक प्रभावशाली दल के विचार प्रकट करने के लिए त्रावश्यक नही समक्ता जाता। गाँघीजी की पूर्ण समर्पण की बात से हिन्दू मित्र भयभीत हैं, श्रौर छोटे श्रल्यसख्यक वर्गों के नामधारी प्रतिनिधियों को इस समर्पेश में ऋपने हितों के स्वाहा हो जाने का भय है। कोई ऋरचर्य नहीं, यदि गाँधीजी का यह वक्तन्य ऋरएय-रोदन सिद्ध हो कि जो लोग राष्ट्र हित साधन करना चाहते हो वे कोई अधिकार न माँगे, त्रौर जो त्राधिकार चाहते हैं उनके लिए सुविवा कर दें।

उन्होंने जोर से कहा—"क्या आप समकते हैं कि यदि मैं इसे हल कर सका तो मैं इस अभागे प्रश्न को भूलता हुआ छोड़ दूँगा और इस प्रकार अपने को ससार के सामने हास्यास्पद बनाऊँगा ?"

दूसरी श्रोर, सरकार की श्रोर से कोई निर्णायक प्रेरणा नहीं हुई। कदाचित् वह तमाशा देखती रहना पसन्द करती है। जैसा कि उन्होंने कल रात को लन्दन-निवासी भारतीयों के स्वागत के उत्तर में कहा था, गाधीजी ने यह बात सरकार के सामने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा था, "सरकार ने श्रपने मन की बात—श्रपनी योजना—हमारे सामने नहीं रखी है; किन्तु वह समय तेजी से श्रा रहा है, जब कि उसे किसी-न-किसी तरह श्रपनी नीति की घोपणा करनी होगी। क्योंकि जो सदस्य छः हजार मील दूर श्रपना घर छोड़कर यहा श्राये हैं, वे यहां इस प्रकार श्रपना समय गॅवाना वरदाश्त नहीं कर सकते। जिन ब्रिटिश मन्त्रियों श्रीर व्रिटिश जनता के विचार सुधारने का निरन्तर प्रयत्न कर रहा हूँ, मै जिस च्या देखूँगा कि उनके साथ श्रव किसी हद तक समाधान नहीं हो सकता, उसी समय श्राप मेरी पीठ इंग्लैंड के किनारे से मुड़ती देखेंगे।"

इस सम्बन्ध में मैं गांधीजी के उस पुरजोर माष्या की श्रोर सकेत करूँगा, जो उन्होंने अपनी वर्षगाठ के अवसर पर उनका सम्मान करने के लिए एकत्र चार-पाच सौ मित्रों की उपस्थिति में दिया था, श्रौर जिस में इन मित्रों की श्रोर से श्री फेनर बाक्क्वे ने गांधीजी को विश्वास दिलाया था कि यदि निकट-भविष्य में भारत को कोई आंदोलन करना पड़े तो उसमें वे हार्टिक सहायता देगे। कदाचित् श्री बाक्क्वे जानते थे कि ह्या का रुख किधर है; श्रीर यह उनके भाषण की पारदृश्य एवं मार्मिक शुद्ध अन्त'- करणता का ही कारण था कि गाधीजी को अपने मस्तिष्क के सर्वोच्च विचारों का नहीं प्रत्युत उनके अन्तरतम में गहराई से बैठे हुए भावो का प्रवाह वहाने के लिए तत्पर होना पड़ा।

किन्तु यदि श्री फेनर वाकवे श्रीर उनके दल ने श्रपने श्रापको वास्तविक मित्र सिद्ध कर दिया है, तो गाँधीजी वड़ी तेजी से नये मित्र वना रहे हैं, जो आवश्यकता के समय मित्र सावित भावी मित्र होंगे और श्री बाकने के वहादुर दल की शक्ति बढ़ानेंगे। यद्यपि फूठे इतिहास की शिक्षा श्रौर ऋखवारों के ऋत्यन्त हानिकर प्रचार के कारण बहुत अज्ञान फैला हुआ है; फिर भी भारत के सम्बन्ध में सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए चारों श्रोर लोग व्यापक इच्छा पदर्शित कर रहे हैं और नवयुवकों के अनेक दल गांधीजी से मिलकर कांक्रेन्स या सभा श्रीर वातचीत करने की प्रार्थना कर चुके हैं। इनमे श्राक्तफोर्ड हाउस के सदस्य-ग्राक्सफोर्ड वालों का एक दल उल्लेखनीय है, जो या तो ईष्ट-एएड ( ग़रीवों का निवास-स्थान ) में वस गये हैं, या अपने समय का सर्वोच्च भाग ईस्ट-एएड-निवासियों की सेवा में लगाते हैं। गॉधीजी के संद्येप में भारत की मॉग पेश करने के बाद, शुद्ध भाव से जानकारी के लिए, उनसे कुछ प्रश्न पूछे गये। उनमें के कुछ उत्तर-सहित नीचे देता हॅ-

प्र०-स्या आप ब्रिटिश ऑकुश को एकदम हटा देना चाहते हैं १ उ०--अवश्य । मैने घीरे-घीरे हटाये जाने की कभी कल्पना नहीं की । किन्तु इसका अर्थ बेट ब्रिटेन से सर्वथा प्रथक्करण नहीं है । यदि बेट व्रिटेन पूरी सामेदारी करेगा, तो मैं उसे संब्रह कर रखूँगा; किन्तु वह वास्तविक साभेदारी होनी चाहिए, शासन अथवा सरक्ता के बुकें की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि त्रापमें से कुछ ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि श्रॅंग्रेज यदि भारत से हट जाय तो वहाँ तुरन्त ही अंक्रमण काल त्रराजकता श्रीर खून-खराबी मच जायगी । श्रच्छा, यदि श्रॅंग्रेज ऐसा करें तो जिस गड़बड़ एवं श्रव्यवस्था के पैदा करने में उन्होंने सहायता दी है, उसके दूर करने में भी वे हमारे सहायक हो सकते हैं। जुदी-जुदी जातियों की अधिकाश फूट के लिए वे जिम्मेदार हैं, और समस्त जाति एव राष्ट्र को नपुंसक बना देने की जिम्मेवारी उन्हीं पर है। श्रौर, मै स्वीकार कर सकता हूँ कि, यदि स्राप एकदम चले जाय तो सम्भव है हमे कुछ श्रस्थायी कठिनाइयों का श्रनुभव हो। किन्तु श्रापके लिए हमारी सहायता करने का मार्ग खुला हुआ है, बशर्ते कि आप हमारे अधिकार मे रहना स्वीकार करें । किन्तु आपके अन्तम्य जातीय अभिमान को कौन जीत सकता है ? मैं अपनी राष्ट्रीय सरकार में ब्रिटिश सोल्जर-सिपाही-श्रीर श्रफ्तर खुशी से रख लूँगा, इम उनकी सलाह के श्रनुसार चलना भी पसन्द कर लेंगे, किन्तु अन्तिम नीति-स चालन का अधिकार हमारा होना चाहिए। यदि श्राप भारत से अलग हो जायँ, श्रीर हमें किमी प्रकार की व्यवस्थित सहायता अथवा अनुशासित सेना न भी मिले, तो अपनी ग्रहिंसा में हमारा काफी विश्वास है। मैं नहीं समऋता कि जो ब्रिटिश शक्ति स्रौर विदिश सहायता हमपर जबरदस्ती लाद रखी गई है, उसके हट जाने से हम जिन्दा न रह सकेंगे। इस ज्वरदस्ती लादी हुई शक्ति श्रीर सहायता के रहते मैं स्वतन्त्रता का प्रकाश नहीं देख सकता। श्रीर यदि आपकी आँखे खोलने के लिए आवश्यक हो, तो मैं चाहता हूँ कि

स्वतन्त्रता पर मर मिटने के लिए हमे लड़ाई का अवसर मिले। इसका क्या कारण है कि आप अफ़ग़ानों की योग्यता के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं करते ? हमारी सस्कृति उनसे हीन नहीं है। अथवा क्या आप यह खयाल करते हैं कि किसी के स्वभाव में खूंख्वारी हुए विना स्वतन्त्रता प्राप्त करना और उसका उपयोग करना कठिन है ? अच्छा, यदि हम कायर जाति हैं, तो आप हमें हमारे भाग्य पर जितनी जल्दी छोड़ दे उतना ही अच्छा है। यह अच्छा है कि इस पृथ्वी से कायरों का बोक्स हट जाय। किन्तु कायर सदैव के लिए नहीं रह सकते। आप नहीं जानते कि युवावस्था मे मैं कितना कायर था, पर आप स्वीकार करेंगे कि आज मैं जरा भी कायर नहीं हूं। मेरे उदाहरण का गुणा कीजिए आप सारे राष्ट्र की कायरता दूर हुई देखेंगे।

प्र०-- क्या भारत को ईसाइयों से कुछ लाभ पहुँचा है।

उ०—श्रप्रत्यत्त रूप में । मै इस सम्बन्ध मे एक से श्रिष्ठिक वार बोल चुका हूँ । कुछ सज्जन ईसाइयों के संसर्ग से इमे अवश्य लाम पहुँचा है । हमने उनके जीवन का अध्ययन किया, हम उनके संसर्ग में आये श्रीर उन्होंने स्वभावतः ही हमें जँचा उठाया । किन्तु पादिर्यों के प्रचार कार्य के सम्बन्ध मे मुक्ते सावधानी से बोलना होगा । कम-से-कम मै जो कह सकता हूँ वह यह कि मुक्ते सदेह है कि उन्होंने हमे किसी तरह लाम पहुँचाया हो । अधिक-से अधिक मैं यह कहूँगा कि उन्होंने भारत को ईसाइयत से पीछे हटाया है और ईसाई-जीवन तथा हिन्दू अथवा मुस्लिम-जीवन के वीच दीवार खड़ी कर दी है । जब मैं आपकी धर्म-पुस्तके पढ़ता हूँ,

तो मुक्ते ऐसी कोई दीवार खड़ी नहीं दिखाई देती; किन्तु जब मै एक प्रचारक पादरी को देखता हूँ, तो मेरी श्रांखों के सामने दीवार उठी हुई दिखाई देती है। क्योंकि मै एक श्रम्में तक इनके प्रभाव में श्राकिषित रहा हूँ, इमिलए मै चाहता हूँ कि श्राप मेरे इस प्रमाण को स्वीकार करलें। कालेज श्रीर श्रस्पतालों में काम करनेवाले पादरियों ने मन में यह पाप रखकर हमारी सेवा की है कि इन कालेज श्रीर श्रस्पतालों के हारा वे लोंगों को ईसाई बनाना चाहते थे। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यदि श्राप चाहते हैं कि हम ईसाइयत की महक को श्रनुभव करे तो श्रापको गुलाब की नकल करना चाहिए। गुलाब लोगों को इस प्रकार श्रपनी श्रोर खींचता है कि उस श्रोर गये बिना रक नहीं सकते, श्रीर वह श्रपनी सुगन्ध उन्हें देता है। ईसाइयत की महक गुलाब से भी तीन है श्रीर इसलिए वह श्रीर भी श्रिधक शान्त श्रीर यदि सम्भव हो तो श्राधक श्रहश्य रूप से फैलाई जानी चाहिए।

शराव तैयार करने के स्थानों की जाँच के लिए नियुक्त महत्वपूर्णे शाही कमीशन के सदस्य श्रीर मद्य-निषेध के प्रवल प्रचारक श्री कार्टर 'अला प्राचारक श्री कार्टर 'अला प्राचारक श्री कार्टर 'अला प्राचारक श्री कार्टर 'अला प्राचारक श्री कार्टर 'वचा गाँधी' वह भारत में शराव के व्यवसाय के प्रश्न को समक्तने श्रीर इस उद्देश्य से की जानेवाली ज्ञमा के लिए तफसील की वाते निश्चित करने श्राये थे। जिस ज्ञाग उन्होंने उक्त लोगों को गाँधीजी को प्रणाम करने के लिए तेजी से श्राते देखा, उन्होंने कहा—'अला उनके सच्चे प्रतिनिधि हैं श्रीर वे यह चाहेगे कि श्राप यहीं रह जाय ।" मिस लेस्टर ने कहा—'व श्रापके निर्वाचकमण्डल हैं।" गाँधीजी की जन्म-

गाँठ पर मिली हुई बधाइयो मे अनेक इन नये मित्रो की मेजी हुई हैं, जिनमे बहुतसे बालक हैं, जिन्होंने साथ मे फूल—"अपने साथी"—भेजें हैं और "चचा गाँधी" को इस अवसर की मुत्रारिकवादिया दी हैं।

भारतीय विद्यार्थियों की सभा में, जहां गांधीजी बड़ी रात तक मजाक श्रीर-सम्य व्यगों से उन्हें खुश करते रहें, विद्यार्थियों ने कई वड़े दिल-चस्प सवाल किये । मैं सब तो दें नहीं सकता, किन्तु कुछ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण यहां देता हूँ । कुछ उत्तर पहले दिये जा चुके हैं।

प्र०—क्या युसलमानों से एकता की आपकी माग वैसी ही वेहूदा नहीं है, जैसी कि एकता की माग सरकार हमसे करती है ? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का हल रोकने के वजाय आप अन्य सब बातों को क्यों नहीं छोड़ देते ?

उ०—श्राप दुहेरी भूल करते हैं। मैने जो मुसलमानो से कहा है, उसके साथ सरकार जो हमसे कहती है, उसका मुकाविला करने में श्रापने भूल की है। ऊपर से देखने मे कोई यह ख़याल कर सकता है कि वस्तुतः यह एक ही सी मिसाल है, किन्तु यदि श्राप गहराई से विचार करेंगे तो श्रापको मालूम होगा कि इनमे ज्या भी समानता नहीं है। ब्रिटिश व्यवहार या माग को सगीन के बल का सहारा है, जब कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह हृदय से निकला होता है श्रीर प्रेम के बल के सिवा उसका श्रीर कोई सहारा नहीं है। एक डाक्टर श्रीर एक हत्याकारी दोनो एक ही शस्त्र का उपयोग करते हैं, किन्तु परिणाम दोनों के भिन्न होते हैं। मैने जो कुछ कहा हैं, वह यही है कि मैं कोई ऐसी मांग पूरी

नहीं कर सकता, जिसका सब मुस्लिम-दल समर्थन न करते हों। मैं केवल बहुस ख्यक वर्ग से ही किस प्रकार सचालित हो सकता हूं ? गहरा सवाल तो यह है कि जब एक-दल के मित्र एक चीज मांग रहे हैं, मेरे साथ एक दूसरे दल के साथी हैं, जिनके साथ मैंने इसी चीज के लिए काम किया है श्रीर जिनका कुछ असें पहले इसी पहले दल के मित्रों ने मुक्ते अत्यन्त प्रतिष्ठित साथी कार्यकर्त्ता कहकर परिचय कराया था, क्या मैं उनके साथ ग़ैरवफादारी करने का अपराधी बन् ?

श्रीर श्रापको यह समक्त रखना चाहिए कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ दे सके । मैने उनसे सिर्फ यही कहा है कि यदि श्राप कोई सर्व-सम्मत माँग पेश करेंगे तो मै उसके लिए प्रयत्न करूँगा। रहा जो लोग श्रिधकार माँगते हैं उन्हें समर्पण कर देने का प्रश्न, सो यह मेरा जीवन-भर का विश्वास है । यदि मै हिन्दुश्रो को श्रपनी नीति यहण करने के लिए रजामन्द कर सक्, तो प्रश्न तुरन्त हल हो सकता है, किन्तु इस के लिए मार्ग मे हिमालय पहाड़ खड़ा है। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है, वह वैसा मुर्खतापूर्ण नहीं है, जैसी कि श्राप कल्पना करते हैं। यदि केवल मेरे हाथ में कुछ शक्ति होती तो, मैं इस प्रश्न को कदापि इस प्रकार निराधार छोड़कर श्रपने श्रापको ससार के सामने श्रपमानित होने का पात्र न बनाता।

श्रन्त मे, मैं कहूँ जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा कोई धर्म नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं हिन्दू नहीं हूँ, किन्तु मेरे प्रस्ताविक समर्पण से मेरे हिन्दूपन पर किसी प्रकार का धका या चोट नहीं पहुँचती। जब मैंने श्रकेले कांग्रेस का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया, मैंने अपने श्रापसे कहा कि मैं इस प्रश्न का विचार हिन्दूपन की दृष्टि से नहीं कर सकता, प्रत्युत् राष्ट्रीयता की दृष्टि से, सब भारतीयों के अधिकार और हित की दृष्टि से ही इसपर विचार किया जा सकता है। इसलिए मुक्ते यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है, कि कांग्रेस सब हितों की रक्तक होने का दावा करती है—अंग्रेज़ों तक के हितों की वह रज्ञा करेगी, जबतक कि वह भारत को श्रपना घर समसेगे और लाखों मूक लोगों के हितों के विरोधी किसी हित का दावा नकरेंगे।

प्र०-स्रापने गोलमेज-परिषद् मे देशी राज्यों की प्रजा के सम्बन्ध में कुछ क्यों नहीं कहा १ मुक्ते भय है कि स्रापने उनके हितों का विलदान कर दिया।

उ०-वे लोग मुक्तसे गोलमेज़-परिषद् के सामने किसी शाब्दिक घोषणा की आशा नहीं करते थे, प्रत्युत् नरेशों के सामने कुछ वाने रखने की आशा अवश्य रखते थे, जो कि मैं रख चुका हूँ। असफल होने पर ही मेरे कार्य की आलोचना करने का समय आवेगा। अपने ढंग से काम करने की इजाज़त तो मुक्ते होनी ही चाहिए। और मैं देशी राज्यों की प्रजा के लिए जो कुछ चाहता हूँ, गोलमेज़-परिषद् वह मुक्ते दे नहीं सकती। वह मुक्ते देशी नरेशों से लेना होगा। इसी तरह का प्रश्न हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का है। मैं जो कुछ चाहता हूँ, उसके लिए मैं मुसलमानो के सामने घुटने टेक दूँगा, किन्तु वह मैं गोलमेज़-परिषद् के पास नहीं कर सकता। आपको जानना चाहिए कि मैं कुशल एडवोकेट या वकील हूँ और कुछ भी हो, येदि मैं असफल हुआ तो आप मुक्तसे मेहनताना वापिस ले सकते हैं।

प्र०-ग्रापने चुनाव के ग्राप्रत्यक्त तरीके पर ग्रापनी सहमांत क्यों प्रकट करदी ? क्या ग्राप नहीं जानते कि नेहरू-रिपोर्ट ने इसे ग्रास्वीकार कर हिया है ?

उ०—श्रापका प्रश्न श्रन्छा है, किन्तु यह तर्क की भाषा में श्रापके श्रम्यक्त मध्य को प्रकट करता है। श्रप्रत्यत्त सुनाव को नेहरू-रिपीर्ट में श्रमेला छोड़ दीजिए। वह एक सर्वया सुदी वस्तु है। में श्रापको वता देना चाहता हूँ कि भैने जिस तरीके का प्रतिपादन किया है, उसकी नित्य प्रति सुक्तम बृद्धि हो रही है। श्रापको जो कुछ भी समक्तना चाहिए वह वह यह है कि यह सर्वया वालिंग मताधिकार से वंधा हुश्रा है, जिसका हसके विना श्रसरकारक उपयोग नहीं हो सकता। कुछ भी हो, श्रापके पास भारत की सब वालिंग जनता में से स्वय निर्वाचित ७,००,००० निर्वाचक होंगे। विना मेरे तरीके के यह एक दु:साध्य श्रीर श्रत्यन्त खर्चीला निर्वाचक-मण्डल होगा। मेन के शन्दों में प्रत्येक श्राम्यप्रजातन्त्र श्रमना मुख्तियार पसन्द करेगा श्रीर उसे देश की सर्वप्रधान व्यवस्थापिका सभा के लिए प्रतिनिधि सुनने की हिदायत करेगा।

मुख्य भी हो, यह श्रावश्यक नहीं है कि जो कुछ इंग्लेगड श्रथवा पाश्चात्य जगत् के लिए उपयुक्त हो, वही भारत के लिए भी उपयुक्त हो। हम पश्चिमी सम्यता के नक्काल क्यों वनें १ हमारे देश की स्थिति सर्वथा भिन्न है। तब, हमारे जनाव का हमारा श्रपना विशेष तरीका क्यों न हो १

भारत के मित्रों की एक खास सभा में, जहाँ पहली बार ही सब श्रोताजन जमीन पर बैठे थे, पलथी मारकर हमने प्रार्थना की। गाधीजी ने सबसे भारत के लिए श्रीर उसके ध्येय की सफलता के काले बादल लिए प्रार्थना करने को कहा। "जहा तक मनुष्य का प्रयत्न चल सकता है, वहां तक तो मै अभी असफल होता हुआ ही दिलाई देता हूं। मेरे ऊपर वह वोक्त डाला जा रहा है, जिसे उठाने में मै श्रसमर्थ हूं। जिसके करने के बाद कुछ भी करने को न रहे श्रीर प्रयत्न करने पर भी जिसका कुछ परिणाम न हो, ऐसा यह काम है। परन्तु इसकी कोई पर्वाह नहीं । कोई भी प्रामाणिक श्रीर सचा प्रयत्न कभी श्रसफल नहीं होता।" श्रह्पसंख्यक मिति में किये गये इकरार में भी यही वाते राजनैतिक भाषा मे कही गई थीं। जहर का प्याला करीव-करीव पूरा भर गया था। उसे पूरा करने के लिए प्रतिनिधियों में सं कुछ लोगो के भाषण और उनका समर्थन करता हुआ प्रधानमन्त्री का भाषण हुन्ना । सरकार के नामजुद प्रतिनिधि कितना ही विरोध क्यों न करें, जिनके कि प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं वे भी गाधीजी के इस विश्लेषण के सच होने के सम्बन्ध मे गम्भीरतापूर्वक शका नहीं कर सकते हैं— "भारतीय प्रतिनिधियों के चुनाव में ही श्रासफलता का कारण छिपा हुश्रा है। हम श्रपने को जिनके प्रतिनिधि मान बैठे हैं, उन दलों के या पत्तां के चुने हुए प्रतिनिधि हम सब नहीं हैं। हम सरकार की पसन्दगी से यहाँ श्राये हैं। सब पत्तां को मजूर हो, ऐसा सममीता करने के लिए जिनकी हाज़िरी यहाँ होनी चाहिए वे भी यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। श्रीर श्राप मुफे यह कहने की इजाजत दें कि श्रत्यसख्यक समिति बुलाने का यह समय नहीं था। हमको क्या मिलेगा, यह हम नहीं जानते; श्रीर इतने श्रश्म में इसमें सचाई का श्रानुमव नहीं होता है। यदि हम यह निश्चयरूप से जानते होते कि हमें जो चाहिए वह मिलेगा, तो इम पाणी मगड़े में उसे फेंक देने के पहले हम पचास वार विचार करते।"

श्रीर इन शब्दों का विरोध करने के लिए प्रतिनिधियों ने जो कहा उसीत इनकी सचाई सावित हुई। सर मुहम्मद शफी श्रीर डा॰ श्रम्वेडकर ने जो कहा वह सरकार के पसन्द किये हुए प्रतिश्रान्य श्रात्मा निधियों के सिवा श्रीर कोई नहीं कह सकता था। सर
मुहम्मद ने कहा—"हम लोग जिनका कि यह विश्वास हो चुका है कि
ब्रिटिश कामनवेल्थ सं ही भारत का भविष्य वधा हुश्रा है, बाहर के न्याय
करनेवालों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उस कामनवेल्थ
की प्रधान शाही सरकार ही न्याय करनेवाली हो सकती है, जो इम प्रशन
का श्रच्छा निर्णय कर सकती है; श्रीर वह इस प्रश्न मे न्याय करनेवाली वने, इममें हम पूर्णतया राजी हैं।" डा॰ श्रम्वेडकर ने कहा—
"शासन के तमाम श्रिष्कार श्रमें को लेकर भारतीयों को दिये जायँ,
इसका दावा करने का दिलत वर्गों (श्रद्धतों) ने कोई श्रान्टोलन नहीं

किया, न कोई पुकार मचाई, श्रीर न वे उसके लिए श्रातुर ही हैं।" वह स्पष्टतः यह मानते हैं कि उनकी जाति का हित स्वराजप्राप्त श्रीर स्वतन्त्र भारत के वनिस्वत ब्रिटिश-सरकार के हाथों में ही श्रिधिक सुरिच्चित रहेगा।

श्रपने सामने इन मित्रों के ऐसे वक्तव्य होने पर प्रधानमन्त्री का काम तो वड़ा श्रासान हो गया। प्रधान-मन्त्री का भाषण, जिसमें सत्य का स्रभाव था, सुनकर तो वन्दर श्रौर विल्ली श्रौर वन्दरवाली मसल दो विल्लियों की कहानी का एकदम स्मरण होता है। उस व्याख्यान का स्वर, उसके शब्दों का वजन 'प्रामाण्यिकता से' श्रौर 'मुक्तमे विश्वास रिखए' के बरावर प्रयोग ने उनकी बाजी खुली करदी। "लेकिन मान लो कि मै सरकार की तरफ से श्रापसे कहूँ श्रौर पार्लमेयट ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि काम का भार श्राप ही उठा ले, तो श्राप यह श्रव्छी तरह जानते हैं कि श्राप छः इश्रमी न जा सकेंगे कि श्रयक जायंगे। वस्या कभी सच्चे दिल से यह प्रस्ताव रखा गया था हसी माषण में वह श्रिममानपूर्वक कहते हैं, "यह सरकार श्रपने प्रस्ताव पेश करेगी तो वह श्रिखरी शब्द होगा, उसी श्रंश में कि जिस श्रश में सृष्टि की परिस्थित किसीको किसी विषय पर श्राखिरी शब्द कहने देती है।" !!!

जब इम बुरे-से-बुरे परिणाम के लिए तैयार हैं, तो, कुछ भी हो, उसमें हमारी कोई हानि नहीं। इसलिए जब गांधीजी के पास कुछ कोघ मे भरे हुए और कुछ दुःख अनुभव करते हुए मित्र आये, तो उन्होंने उनसे कहा—"यह सब भले के लिए है। हम उस सीमा के निकट आ रहे हैं, जहां से हमारा रास्ता अलग हो जायगा, और पद-पद पर मामला

श्रिविकाधिक स्पष्ट होता जाता है। डा॰ श्रम्बेडकर जो कुछ भी कहं, उससे दुःख श्रनुभन करना या उनपर फ्रोध करना तो श्रसम्भन है। क्या श्राप यह नहीं देखतं कि श्राज सुबह उन्होंने जो कहा उसमें हमारे पाप (ग्रर्थात् हिन्दू-समाज के पाप) मृत्तं हो दिखाई देते हैं ?" जब तमाम विवादों का अन्त हो जायगा, और आगे लोग जब विना किसी जोश खरोश के भूतकाल की श्रालीचना कर सकेंगे, तब कटाचित् यह निर्णय स्पष्ट होगा कि गांधीजी में बदकर ग्रांत्यजों का ग्रौर कोई प्रतिनिधि नहीं हो नकता, जिन्होंने कि इन शब्दों में घोषणा करते हुए अपना व्याख्यान नमाप्त किया था--"व्यवस्थापिका-मभा में निर्वाचन के ग्राधिकार के वनिस्त्रत इन लोगों को मामाजिक श्रीर धार्मिक सरक्षण की ही श्रिषक त्रावश्यकता है। उसने इनका जो ग्रावःपात किया है उसके लिए हरेक विचारशील हिन्दू को शर्म आनी चाहिए और उसे उनका प्रायक्षित करना चाहिए। इमलिए ऊँचे-वर्ग के कहे जानेवाले लोगों की तरफ से मेरे इन देशवासी भाइयों पर जो सामाजिक ऋत्याचार होता है, उसे जुर्म करार देने के लिए सख्त कानृत बनाये जाना में पसन्द करूँगा। ईश्वर की यह कुपा है कि हिन्दुओं का श्रन्तरात्मा हिल उटा है श्रीर श्रव श्चस्युर्यता हमारं पापी भृतकाल का समरण्-मात्र रह जायगी।"

भारत के मित्रोंबाली नमा में गाँधीजी ने कहा— "प्रन्तु यदि मैं ये दिटुरा देनेवाली कटिनाइयाँ अनुभव कर रहा हूँ, तो भी, जहाँतक मेरे प्रकास की एक किरग् के बाहर में अखरड आनन्द का ही अनुभव करता हूँ। लोग स्वयं-स्कृगां ने ही बस्तु की समक्ष लेते हैं। यद्यपि मैं

विलकुल विदेशी हूँ, तो भी मेरा श्रीर मेरे काम का वे भला चाहते हैं। वे जानते हैं कि मै श्रीर मेरा काम एक ही है श्रीर इसलिए वे, छोटे से लेकर बड़े दर्जे के, सब मुस्कराते हुए मेरा स्वागत करते हैं श्रीर मुफे श्राशीर्वाद देते हैं। श्रीर इमलिए मुफे यह श्राश्वासन मिलता है कि मेरा ध्येय सच्चा है श्रीर उसके साधन स्वच्छ श्रीर श्राहिंसक हैं, तब-तक सब भला ही होगा।"

विद्वान तथा बुद्धिमानों में से भी ऋच्छे-ऋच्छे लोग गाँधीजी से सम्बन्ध जोडना चाहते हैं। श्री ब्रेल्सफोर्ड ख्रौर श्री लास्की ने गाँधीजी के साथ बड़ी देर तक बातचीत की। श्री शॉ डेस्मॉएड भी उनसे मिले। बातचीत में राजनीति में से, जिसे वह कहते थे कि वह धिक्कारते हैं, वह साफ निकल गये और उन्होंने इसी विषय पर बातचीत की कि पश्चिम जिस गहरे दलदल मे फॅसा हुआ है ख्रौर जिसमें वह ऋधिकाधिक डूबता जाता है, उसमे से उसे कैसे निकाले। उन्होंने वच्चो की पढ़ाई के सम्बन्ध में चर्चा की श्रौर जब गार्धाची ने उनसे सबस के मूल्य के विपय मे ऋपने जीवन के ऋनुभव कहे, ऋौर यह कहा कि वच्चों के या बड़ो के जीवन में वह कितना बड़ा काम करता है, तो वह बड़े ध्यान से सुनते रहे । उन्होने पूछा- 'वर्तमान अन्धाधुन्धी का कारण क्या है ?' गॉधीजीने कहा-"एक का दूसरे को चूसना। कमजोर राष्ट्रों का शक्ति-शाली राष्ट्रों द्वारा चूमा जाना मैं न कहूँगा, परन्तु एक राष्ट्र का ऋपने भाई दूसरे राष्ट्र को चूसना । श्रौर मशीन का मेरा मूल विरोध इसी वात पर त्राधार रखता है कि उसीके कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को चून मकता है। अपने तर्ड तो वह निर्जीव वस्तु है और उमका अञ्छा और

बुरा दोनों उपयोग हो सकते हैं। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं, उसका बुरा उपयोग श्रासानी से होता है।" श्री डेस्मॉएड ने कहा—"क्या श्राप यह ख़याल नहीं करते कि यहाँ के लोग जरूरत से ज्यादा भोजन पाते हैं। उन्हें कम खाना कैसे खिलाया जाय ?" गॉधीजी ने हॅसते हुए कहा—"पिरिस्थिति उन्हें यह सिखायेगी; इन दिनों उन्हें यह श्रवस्य मालूम हो जायगा कि इंग्लैंड श्रपनी पुरानी समृद्धि पर फिर नहीं लौट सकेगा। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्राज बहुत से राष्ट्र छूट में उनका हाथ बॅटाने के लिए श्रागे श्राये हैं। श्रीर जब उन्हे यह मालूम हो जायगा तो पहले वे श्रपनी चादर को देखकर ही फिर श्रपने पॉव पसारेंगे।" श्री डेस्मॉएड ने बडा जोर देकर कहा कि "यह सकट बहुत बड़ी बात है, इसमें मुक्ते कोई सश्य नहीं है।"

उस दिन लन्दन-विश्वविद्यालय के सस्कृत के श्रध्यापक चुपचाप श्राये, गाधीजी के प्रति श्रपना श्रादर प्रकट करने के लिए वह श्राद्वर थे। उन्होंने कहा—''मैं मारत से प्रेम करता हूँ श्रीर श्रापका बड़ा श्रादर करता हूँ श्रीर मेरी सब शुभेच्छायें श्रापके साथ हैं।" गाँधीजी ने उनमे पूछा—''श्राप बंड़ विद्वान हैं!" वह मुस्कराये। गाँधीजी ने उनका संकोच छुड़ाते हुए कहा—''विना किसी सकोच के श्राप कहिए, क्या श्राप मैक्समूलर के समान बड़े विद्वान हैं!" उन्होंने कहा, ''हाँ, मुमें श्रपनी शक्ति मे विश्वास है; श्रीर यदि मुमे यह विश्वास न होता, तो मै सस्कृत का श्रध्यापक बनने की हिम्मत न करता। सारी गीता मेरे करटस्थ है श्रीर उपनिपदों का काफी गहरा श्रभ्यास मैंने किया है।

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष वृग्धते तेन लम्यस्तयैष त्रात्मा विवृग्धते तर्नू स्वाम् ॥ नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात् । एतैस्पायैर्यतते यस्तु विद्वास्तस्यैष त्रात्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ यह मेरा मन्त्र है।"

गॉधीजी ने हॅसते हुए कहा—"श्रच्छा, पर उच्चारण में हम श्रापको बहुत-कुछ सिखा सकते हैं।"

वात यह है। इस मुलाकात मे ऐसे अनेक सम्बन्ध जुट रहे हैं।
'कल एक मित्र कहते थे कि उन्होंने गॉधीजी के लेखों को पढ़ा था, परन्तु
गॉधीजी सचमुच कैसे होंगे, इसका उन्हें ज्या भी ख़याल व था। उन्होंने
कहा—-"इंग्लैंड की मुलाकात के परिखाम, गोलमेज-परिषद् को छोड़
दे तो भी, कल्पनातीत होंगे।"

वेशक, विदेशों के मुलाकातियों में सबसे अधिक अमेरिकन ही हैं, अप्रैर जब से गाँधीजी ने अमेरिका को रेडियो द्वारा सन्देश दिया है तब से अमेरिका से—

प्रति समाह अमेरिका से सैकड़ों पत्र आ रहे हैं।

अमेरिका से—

गाँधीजी के मुख से ही अहिंसा के सन्देश को सुनकर वे आनित्त हुए हैं और एक भी पत्र ऐसा नहीं होता, जिसमें उसका उल्लेख न किया गया हो। एक पत्र-लेखक लिखते हैं— "आपका रेडियो-सन्देश महासागर के उस पार से जैसे घन्टी वजती हो ऐसा स्पष्ट सुनाई दिया। मैंने उसे आसानी से सुना। आपकी वातों की आध्यानिकता और उत्तमता के लिए मैं आपको मुबारिकवादी देता हूँ। हमें तो उसकी अत्यन्त ही आवश्कता है, क्योंकि हम शान्ति के गीत गाते हैं। आपसे एक प्रार्थना करता हूँ क्या आप मुक्ते यह वाक्य लिख

मेजेंगे कि 'खून बहाने से ससार मौत से भी ज्यादा ऊब गया है।' श्रीर उसपर श्रपने नाम के दस्तख़त करेंगे ! मैं उसे श्रापके ही दस्तख़तो में श्रपने द्र नम्बर के केलेएडर में निकालना चाहता हूँ। यह दिन युद्धविराम-दिन के पहले का रिववार है।"

एक श्रायरिश मित्र ने कहा—''हम श्राप ही के जैसे हैं। हमें भय है

कि श्रमी श्राप चौखट के पास ही हैं श्रीर श्रमी श्रापको बहुत कुछ कष्टो

में से गुजरना होगा। इसलिए श्राप जरूर श्रावें श्रीर
जो राष्ट्र भारत-जैसी ही स्थित में है श्रीर जिने उनके

जितना ही चूसा श्रीर विनष्ट किया गया है उससे मेट करे। डवलिन की
गरीबी के उदाहरण से में श्रापको श्रायलैंड की गरीबी का खयाल
कराऊँगा। उस छोटे शहर में ही कम-से-कम २८,००० ऐसे घर हैं, जो
मनुष्यों के रहने लायक नहीं हैं। पैदाबार बहुत होने पर भी हमारे
किमान बहुत गरीब हैं। श्राप जरूर श्राइए श्रीर हमारी स्थिति का
श्रध्ययन कीजिए।"

वर्नर जिमरमैन एक स्विस हैं, तो भी वह 'ताऊ' नामक एक जर्मन मानिक-पत्र के सम्पादक हैं। उसमें वह अहिंसा के तत्वजान और राजजर्मनी सं—

जर्मनी सं—

गीति की व्याख्या और चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा— 'फ़ॅकफर्ट के पाम पॉल और एडिथ गेहीन का एक स्कूल है, जिसमे कई जुटी-जुटी जगह और जाति के २०० वच्ने हैं। वे प्रतिसप्ताह 'यद्ग इंएडवा' पटते हैं और आपके तमाम जीवन के कायों में आपमे महमत है। हम अपने ही जीवन के उदाहरण से उन्हें अहिंमा का तत्न मिखाने का प्रयत्न करने हैं। जिस कार्य के लिए आप

ईश्वर के हाथ मे सबसे बड़े हथियार हैं उस कार्य मे लगे हुए कई कार्य कर्ता आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ आप जब तक रहे तबतक के लिए हम यह स्कूल आपके निपुर्द कर देंगे। और अपने साथ आप अपने भारतीय कार्यकर्ताओं को भी लावेंगे तो हमे बड़ा आनन्द होगा। रोम्या-रोला और दूसरे मित्र जो यूरोप मे और खासकर जमेंनी में आपके आदशों का प्रचार करते हैं, उन्हें आने के लिए और आपसे सुलाकात करने के लिए हम कहेंगे।"

हैमबर्ग से कुछ मित्र तार द्वारा कहते हैं— "मिशनरी की हैसियत से हमने भारत की श्रात्मा को समक्तने का प्रयत्न किया है। श्रापके (गॉधीजी के) बारे मे जो कुछ भी मिला वह सब पढ़ चुकते के बाद, ईसाई होने के कारण, हम श्रापसे सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में यह यडे महत्व की बात होगी। क्या श्रापकी पुस्तके पढ़ने के यनिस्वत श्रिधक निकट का सम्बन्ध जोड़ना सम्भव हो सकेगा ? क्या हम श्रापसे कभी किमी जगह मिल नकते हैं ?"

श्रीर मेडम मार्टिसोरी की गांधीजी से जो मुलाकात हुई उसे मैं कैसे

, भुला नकता हूँ ? गाँधीजी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, 'हम एक
ही कुटुम्ब के हैं।' मैडम मार्टिसोरी ने कहा, 'मै श्रापका बच्चों की
तरफ से स्वागत करती हूँ।' गाँधीजी ने कहा, ''श्रापके बच्चे तो मेरे
भी बच्चे हैं। हिन्दुस्तान में मित्र लोग मुक्ते श्रापका श्रमुकरण करने को
कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, 'नहीं'। मुक्ते श्रापका श्रमुकरण नहीं
करना चाहिए, परतु श्रापको श्रीर श्रापक तरीके के श्रम्तर्गत सत्य को
पन्ना जाना चाहिए।'' मैडम मार्टिसोरी ने मीठी इटालियन माषा में,

जिसका अर्थ दुमापिये ने गाँघीजी को समकाया, कहा—"जैसा कि में गाँघीजी के हृदय को पचा जाने के लिए अपने बच्चों को कहती हूँ।" कृतकृतापूर्वक उन्होंने कहा—"में जानती हूँ कि यहाँ की वितस्वत आप की तरफ की दुनिया में नेरे प्रति अधिक मात्र है।" गाँधीजी ने कहा—"हाँ, यूरोप के वाहर भारत में सबसे अधिक लोग आपके पज् में हैं।" एकाएक मेडम मांटिसोरी को जमुदानी का स्मरण हो आया, और उन्होंने कहा कि में उन्हें अपना भारतीय पुत्र कहना पसन्द करती हूँ। अन्तु, उन्होंने एक दिन अपने अभिन्न बच्चों को लेकर फिर आने का वायदा किया है।

## : Y :

यह स्मरण होगा कि गाँधीजी ने अल्पसख्यक समिति में सममौते की निफलता के सम्बन्ध में जो व्याख्यान दिया वह चर्चा में दूसरी महत्व की बात थी। सधशासन-समिति का उन्हें न्यास्प्रदायिक प्रश्न व्याख्यान पहली बात थी। इस व्याख्यान ने कुछ बड़े-बड़े लोगों को सचेत कर दिया है, परन्तु इससे उन्हें यह विश्वास भी हो गया है कि गाँधीजी किसी भी कारण से बात पर परदा नहीं डालेगे। 'मैंचेस्टर गार्जियन' जैमे पत्र भी यह मानने के लिए तैयार नहीं ये कि अल्पसख्यक समिति सधशासन-समिति के विचार-कार्य के बीच में विना किसी आवश्यकता के ही घुसा दी गई थी, और कौमी अर्थात् साम्प्रदायिक प्रश्न को अल्पधिक महत्व दिया गया था। जिनका इससे सम्बन्ध था उन्हे यह सममाने में कि गाँधीजी ने सच्चे दिल से यह कहा या कि सरकार को अपनी बाजी खोल देनी चाहिए, यह उनका फर्ज़ है, उनका एक सप्ताइ चला गया।

यहाँ कुछ सवाल-जवाव दिये जाते हैं।

प्र०---यदि सब बातों से कौमी प्रश्न का ऋषिक महत्व नहीं है, तो श्रापने ही एक समय यह क्यो कहा था कि जब तक यह प्रश्न हल न हो जायगा, श्राप गोलमेज-परिषद् में जाने का विचार भी न करेंगे ? उत्तर—'श्राप ठीक कहते हैं। परन्तु श्राप यह भूल जाते हैं कि भारत में मेरे श्रंभेज मित्र श्रीर दूसरे मित्रों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि सुक्ते जाना ही चाहिए श्रीर मैं दब गया। मुक्ते यह भी समक्ताया गया कि लार्ड इरविन को दिये गये बचन की रज्ञा करने के लिए भी सुक्ते जाना चाहिए। श्रव यहाँ मैं श्रवने को उन लोगों के सामने पाता हूँ, जो राष्ट्रवादी नहीं है श्रीर केवल साम्प्रदायिक होने के कारण ही चुने गये हैं। इसलिए मैंने कहा कि निर्णय न कर सकना यद्यपि हमारे लिए श्ररम की बात है, फिर भी इसका कारण तो इस समिति के सदस्य जिस तरह चुने गये हैं उसीमे है। स्थिति ऐसी श्रस्वामाविक है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसमे ऐसे लोग हैं, जो किसी कौम के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं परन्तु यदि वे भारत में होते श्रीर उस कीम का मत लिया जाता तो वह उन्हे श्रस्वीकृत कर देती।"

प्र०--- श्रस्पृष्ट्यों के विषय में क्या बात है १ डा॰ श्रम्बेडकर श्राप पर बहुत विगडे ये श्रीर कहा था कि महासभा को श्रस्प्रयों के प्रतिनिधि होने का दावा करने का कोई श्रधिकार नहीं है १

उ०—श्रापके इस प्रश्न से मुक्ते बड़ी खुशी हुई । डा॰ श्रम्बेडकर के वोलने का मैं कुछ खयाल नहीं करता । डा॰ श्रम्बेडकर को, जैसे हरेक श्रस्प्रथ को भी, मुक्तपर थूकने तक का श्रिष्ठकार है । श्रीर वह मुक्तपर थूकें तो भी मैं हॅसता ही रहूँगा । परन्तु में श्रापको वताना चाहता हूँ कि डा॰ श्रम्बेडकर देश के उमी एक भाग की तरफ से बोलते हैं जिसमें कि वे रहते हैं । हिन्दुस्तान के दूसरे भागों की तरफ से वे नहीं

बोल सकते । मुक्ते देश के कई भागों से अस्पृष्टिंग की तरफ से असख्य तार मिले हैं, जिनमें उन्होंने डा॰ अम्बेडकर को अपना प्रतिनिधि मानने से इन्कार किया है और महासभा में अपना पूरा विश्वास प्रकट किया है। इस विश्वास का कारण है। महासभा उनके लिए जो काम करती है उमें वे जानते हैं, और वह यह भी जानते हैं कि उनकी आवाज सुनाने में वे सफल न होंगे तो उनकी तरफ से मैं उनके सत्याग्रह-युद्ध का अगुआ वनूँगा और हिन्दुओं के विरोध को, यदि ऐसा कोई विरोध हुआ तो, ठएडा कर दूँगा। दूसरी तरफ, जैसा कि डा॰ अम्बेडकर माँग रहे हैं, उन्हें खास चुनाव का हक दिया जाय तो उससे उस कौम को ही बड़ी हानि पहुँचेगी। इससे हिन्दू जाति दो सशस्त्र छावनियों में वट जायगी और उससे अनावश्यक विरोध ही बढ़ेगा।

प्र०—में श्रापकी वात को सममता हूँ। श्रीर इसमें भी मुक्ते कोई सन्देह नहीं कि श्राप न्यायत श्रस्पृश्यों की तरफ से बोल सकते हैं। परन्तु, मालूम होता है, श्राप इस वात पर ध्यान नहीं देते कि दुयिया में सब जगह सब कौमें श्रपने लोगों को ही श्रपना प्रतिनिधि बनाने का श्राप्रह रखती हैं। उत्तर के एकनिष्ठ उदार मतवाले मजदूरों के सच्चे प्रतिनिधि बन सकते हैं, परन्तु वे श्रपने लोगों में से ही श्रपने प्रतिनिधि मेजना पसद करते हैं। श्रीर श्रापके विरुद्ध जो सबमें बड़ी बात है बह यह है कि श्राप श्रस्पृश्य नहीं हैं।

उ०—मै यह अञ्झी तरह जानता हूँ। परन्तु मैं उनवा प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। इसके यह मानी नहीं हैं कि मैं व्यवस्थापिका सभास्रों में भी उनका प्रतिनिधि वनकर जाऊँगा। किसी तरह नहीं। व्यवस्थापिका-सभा में तो मैं यही चाहूँगा कि उन्हों में से कोई उनका प्रतिनिधि वनकर ग्रावे; ग्रीर यदि वे रह जायंगे, तो मैं उनके लिए ऐसा कानून चाहूँगा कि चुने गये सदस्य ऐसे प्रतिनिधियों का कानूनन सहयोग प्राप्त करें। जब मैं उनके प्रतिनिधि होने की बात कहता हूँ तव मैं गोलमेज-परिपद् के प्रतिनिधि की बात कहता हूँ। ग्रीर मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि किसीको हमारे इस दावे से हन्कार हो तो मैं खुशी से मत-गराना का सामना करूँगा ग्रीर उसमें सफल होऊँगा।

प्र० सुसलमानों के बारे में भी श्राप जो कुछ कहेंगे, उपर्यु क दृष्टि से, वह सुनने में भी श्रानन्द श्रावेगा । श्राप यह तो नहीं कहते कि जो सुसलमान यहाँ हैं व श्रपनी कीम के प्रतिनिधि नहीं हैं ?

उ०—वे चुने नहीं गये हैं, श्रीर में श्रापसे यह कहता हूं कि मैंने सच्चे राष्ट्रवाटी मुसलमानों को दूर रहने को कहा है। मैं दो का ही नाम लेता हूं, एक श्री ख़्वाजा, दूसरे श्री शेरवानी। इन जैसे युवक नेताश्रों की एक बहुत बड़ी सख्या है। मेरा इनसे परिचय उन्हों लोगों के जरिये हुआ था जो श्राज महासभा के विरोध में पड़े हुए हैं। ये तहण नेता कौमी हल के खिलाफ हैं। में खुद तो मुसलमानों को जो कुछ भी वे माँगते हैं देने को तैयार हूं श्रार हिन्दुओं को श्रीर सिखों को मेरे साथ सहमत होने के लिए समकाने को में श्राधी रात तक जागा हूं, किन्तु में श्रासफल हुआ। यदि सिख, हिखों के द्वारा चुने गये होते श्रीर सरकार के पसन्द किये न होते, तो क्या श्राप खवाल करते हैं कि मैं श्रासफल हुआ होता ? मास्टर तारासिंह यहाँ होते। में उनके विचारों को जानता हूं; श्री जिला की १४ माँगों के सामने उनकी १७ माँगों हैं। परन्तु मुक्ते विश्वास है कि मैं उन्हें

समक्ता लेता, क्योंकि आखिर को वे हाथ में हाथ मिलाकर काम करने वाले साथी ही तो हैं। वर्तमान परिस्थित में समक्तीता करने में यदि हम असफल हुए तो क्या यह कोई आश्चर्य की बात है ? इसीलिए तो मैने यह कहा कि पहले ही हमारे मार्ग में प्रतिबन्ध डाले गये हैं और अब यह कहा कि पहले ही हमारे मार्ग में प्रतिबन्ध डाले गये हैं और अब यह कहकर कि शासन-विधान की रचना के प्रश्न का निर्ण्य होने के पहले क्रौमी प्रश्न का निर्ण्य होना चाहिए, हमारे मार्ग में और अधिक प्रतिबन्ध मत डालिए। मैं उनसे यह कहता हूं कि हमें यह जान लेने दो कि मिलेगा क्या, ताकि उसीके आधार पर मैं इस बेमेल चुने हुए मंडल में एकता लाने का प्रयत्न करूँ। ईश्वर के लिए हमारे पास कोई ठोस बात होने दो। हमारे धनुष की यह दूसरी डोरी होगी और वह मामले को हल करने में मदद करेगी, क्योंकि फिर मैं उनसे यह कह सकूँगा कि वे एक बड़ी क्रीमती चीज़ का नाश कर रहे हैं। परन्त आज मैं उनके सामने कुछ भी नहीं एल सकता हूँ। मसला हल न भी हो तो मैंने खानगी पञ्च, न्यायमएडल आदि कई मार्ग सूचित किये हैं। हाल यह है।

प्र० — तो इससे क्या मै यह समम्म लूँ कि आप कौमी प्रश्न को श्रिधिक महत्व नहीं देते हैं।

उ०-भैंने यह कभी नहीं कहा। मै यह कहता हूँ कि मुख्य बात जिसपर खास जोर देना चाहिए था, उसे इस प्रश्न के द्वारा दव जाने दिया गया है।

सेवॉय-होटल में अमेरिका के पत्रकारों की तरफ़ से गाँधीजी को बातचीत करने के लिए आमत्रण दिया गया था और उसके उपलच्य में एक निरामिक मोज का आयोजन किया गया था। वहाँ गाँधीजी से सबसे अधिक सीधे प्रश्न पूछे गये। मोज सर्वथा निरामिष था ( उसमें मास, मच्छी, अराडे कुछ नहीं थे )। यह इस अवसर के योग्य बात थी; और गाधीजी ने इसे सद्धम विवेक का नाम दिया। पत्रकारों ने उनके व्याख्यानों की कितनी ग़लत रिपोर्ट मेजी और एक बार तो उनकी ऐसी ग़लती के कारण कैसे उनकी जान पर आ पड़ी थी, यह कहकर उन्होंने कुछ मिनटों तक उन्हें आनन्दित किया। उन्होंने उनसे सत्य, सम्पूर्ण सत्य और केवल सत्य को ही कहने की सिफारिश की और उनके प्रश्नों के जवाब दिये। वे शायद साधारण और सर्व-जनसाधााण के हित के प्रश्न ही पूछेगे, ऐसा खयाल होता था; परन्तु वे जिस परिस्थिति में थे, उसका उनपर इतना गहरा असर था कि वे इससे बाहर निकल नहीं सकते थे।

प्र०-- त्राप परिणाम में सफलता की त्राशा रखते हैं ?

उ० में आशावादी हूँ, इसलिए कभी आशा नहीं छोड़ता। परन्तु मुक्ते यह कहना चाहिए कि मसले को इल करने के बारे में बम्बई में जो बात थी, उससे में कुछ भी आगे नहीं बढ सका हूँ। उसमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं। जो बातावरण आज यहाँ पाया जाता है, उसमें महासमा की मार्गे बहुत बढ़ी हुई गिनी जा सकती हैं, यद्यपि में ऐसा खयाल नहीं करता।

प्र०-इस कठिनाई में से निकलने का कोई उपाय नहीं है ! उ०--कई उपाय हैं। परन्तु जिन लोगों का इनसे सम्बन्ध है वे उन्हें ग्रहण करेंगे या नहीं मैं यह नहीं जानता। हम लोगों से यह कहा

गया है कि शासन-विधान का प्रश्न कौमी प्रश्न के हल होने पर आधार

रखता है। यह सच नहीं है: श्रीर मेरा खयाल है कि इस तरह बात को उलटी करके कहने से ही प्रश्न को अधिक कठिन बना दिया गया है श्रीर उसे सर्वथा कत्रिम महत्व दिया गया है। श्रीर क्योंकि इसीको मूला-धार बनाया गया है, इसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले पन्तों का खयाल है कि उन्हे अपनी माँगे जितनी वे बढ़ा सके उतनी बढ़ाकर रखनी चाहिएँ। श्रीर इस तरह हम बुरी तरह गोल-गोल फिर रहे हैं श्रीर खुलह का काम अधिकाधिक मुश्किल होता जाता है। मै इन दोनो प्रश्नों मे कोई सम्बन्ध नहीं देखता हूँ । कौमी प्रश्न इल हो या न हो, भारत स्वतन्त्र होगा ही । स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद वेशक हमारे लिए बड़ा कठिन समय श्रावेगा। परन्त इस प्रश्न के लिए स्वतन्त्रता रोकी नहीं जा सकती। क्योंकि जैसे ही हम उसके लायक होंगे स्वतन्त्रता हम मिल जायगी श्रीर उसके लायक होने के मानी हैं उसके लिए काफी कप्ट उठाना, स्वतन्त्रता के कीमती इनाम के लिए उसकी बड़ी कीमत देना। परन्त यदि हमने उसके लिए कष्ट नहीं उठाया है, उसकी कीमत नहीं चुकाई है, तो यह प्रश्न इल होगा तो भी इससे हमें मदद न मिलेगी। यदि हमने काफी कष्ट उठाया है, काफी बलिदान किया है, तो कोई दलील या समसौते की श्रावश्यकता न होगी । हमने काफी कष्ट उठाया है, इसीका निर्ण्य करनेवाला मै कौन हूँ ? यह सममकर कि हमने काफी कष्ट उठाया है, में यहा त्राया और यहा त्राने के लिए मुफे ज्रा भी दुःख नहीं है, क्योंकि में देखता हूं कि मेरा काम तो परिषद् के बाहर है। और इसीलिए मै अपना समय मरा हुआ होने पर भी यहा आने को राज़ी हुआ, क्योंकि इसे भी मै अपने काम का ही एक अङ्क मानता हैं।

प्र०-इन्लैएड के चुनाव के करण श्रापका कार्य मुश्किल नहीं होगा !

उ॰ नहीं होना चाहिए। यदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह समक्ष जाय कि हिन्दुस्तान श्रीर इस्लैयड में, श्रहिंसात्मक ही क्यों न हो, लड़ाई होने पर आर्थिक स्थिति अधिक कठिन हो जायंगी, तो वे ब्रिटेन के हित में उनके चनाव को हमारे प्रश्न को हल करने मे वाधा-रूप न होने देगे । उन्हे यह समक्त लेना चाहिए कि यदि हिन्दुस्तान की मॉग पूरी नहीं की गई तो उनके माल का भयद्वर बहिष्कार होगा श्रीर भारत में उसके शीघ नाश होनेवाले व्यापारी हित पर ही ग्रेटविटेन को अपना तमाम ध्यान लगाना होगा। इसके बदले यदि दोनों मे सम्मानपूर्ण सामेदारी हुई तो अपने मामलो को सुधारने का उसे अधिक समय मिलेगा । परन्तु हमारे मार्ग मे एक श्रीर बड़ी कठिनाई है। जब तक वन्दुक से हिन्दुस्तान की कब्ज़े में रखा जायगा, तबतक ब्रिटिश सचिव भारत के भूखों मरनेवाले लोगों के प्रति अपनी भूखी नज़र डालेंगे ही, श्रीर भारत में एक तोला भी सोना-चॉदी रहने तक उसे वहां से खींच लाने के लिए नये-नये साधन तैयार करेंगे-दृष्ट बुद्धि से नहीं, परन्त श्रावश्यकता से मजबूर होकर । स्योंकि जब देश मे वेकारी श्रीर श्रवादि का अभाव हो, और जब किसी जगह से म्प्दद मिल सकती हो, तो, चाहे वह दूसरे देश को चूसकर ही क्यों न हो, ऐसे समय मे श्राप राजनी-तिज्ञों से न्याय की तराज् म हरेक बात को तौलने की ऋौर शुद्ध नीति के अनुसार व्यवहार करने की आशा नहीं रख सकते । उससे वे भारत की मुद्रा को घटाने-बढ़ाने जैसे अनेक साधनो का उपयोग करने पर मजबूर होंगे। इससे कुछ समय के लिए उनका दुःख दूर होगा, परन्तु अन्तिम विनाश के आने मे अधिक देर न लगेगी।

गावर स्ट्रीट में हुई भारतीय विद्यार्थियो की सभा मे भारतीय वाता-वरण था। भारत के राष्ट्रीय गीत श्रौर वन्देमातरम् इमने यहा पहली बार ही सुने । वातावरण अनुकूल था, इससे हमने सभा में ही प्रार्थना की । सभा में पूर्ण गौरव श्रौर शोभा थी । दूसरी सभा मे गोल्ड कोस्ट के एक इयशी विद्यार्थी ने, एक रूस के विद्यार्थी विद्यार्थियों के साथ ने, एक कोरिया के विद्यार्थी ने श्रौर एक अंग्रेज़ विद्यार्थी ने प्रश्न पूछे थे। ऋौर यदि समय होता तो ऋौर विद्यार्थी भी पूछते। विद्यार्थियों में सत्य की शोध का भाव था, यह इस सभा की विशेषता थी। इसका गाधीजी पर वड़ा ऋसर पड़ा। श्रीर उन्होंने ऋपना हृदय खोल दिया श्रौर वर्तमान उद्योगप्रधान युग मे आल्मा को हिला देनेवाले प्रेम श्रीर सत्य के रहस्य के सन्देश दिये। इन दोनो सभाश्रो म उनको ऐसा प्रतीत होता था, माना वह ऋपने प्रिय पुत्रों के वीच हों। वहा उन्होंने यह महसूस किया कि उनको कोई ऐसा सन्देश देना चाहिए. जिसे वह अपने हृदय में रखे रहे और उसकी अपने जीवन के व्यवहार में लावें । इस प्रवचन की प्रस्तावना के रूप में उन्होंने सत्याग्रह-युद्ध की विशेषताये वताते हुए बतलाया कि किस प्रकार महासभा ने दूसरों पर प्रहार करके चोट पहुँचाने का सदिया पुराना तरीका छोड़कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए स्वय अपने पर प्रहार सह लेने का रास्ता इंख्तियार किया है, श्रीर कष्ट-सहन की एक मजिल तै कर लेने के बाद देश ने उन्हें इस श्राशा से श्रपना एकमात्र शतिनिधि बनाकर भेजा है कि "भारत ने जो

कष्ट सहन किया है, उसका ब्रिटिश मन्त्रियों पर श्रीर श्रामतौर पर ब्रिटिश जनता के मन पर काफ़ी श्रासर हुआ है, श्रीर इसलिए अब दलील, तर्क, वाद-विवाद श्रीर सममौते के लिए कुछ, जगह रही होगी," श्रीर इसलिए किस प्रकार वह भारत में भवद्धर परिणामवाले उत्पात को रोकने के लिए श्रापनी शक्ति-भर उपायों का श्रवलम्बन कर रहे हैं। इस सबके वाद जो वाक्य उनके मुँह से निकले, उससे श्राधिक हृदय-मेदक दूसरी बात क्या हो सकती है ?

गोलमेज-परिषद के बाहर वे जो काम कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होने कहा-"यह हो सकता है कि इस समय जो बीज बोये जा रहे हैं, उनके फलस्वरूप श्रॅपेजों के दिल नरम एक आशा हो श्रीर मनुष्यों का पश्च बनना रुक जाय। पञ्जाब मे श्रॅप्रेजों के विकराल स्वभाव का मुक्ते श्रनुभव हो चुका है। इसके सिवा पन्द्रह वर्ष के अनुभव और इतिहास द्वारा अन्यन्न भी ऐसी ही बातों के होते रहने का परिचय मुके मिल चुका है। मेरा यह संकल्प है कि मै त्रपनी शक्ति-भर सब प्रकार के उपायों से इस प्रकार की आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकूँ। मेरे अपने देशबन्धुत्रों को कहाँ से बचाने की श्रपेत्ता मानव-स्वभाव को पशु-स्वभाव बनने से रोकने की मुक्ते श्रिषिक चिन्ता है। अपने देशबन्धुत्रों के कहीं को देखकर तो मै कई बार हर्पोन्मत्त हो गया हूँ । मै जानता हूँ कि जो लोग स्वेच्छा से कष्ट सहन करते हैं, वे अपने को और समस्त मानव-जाति को ऊँचा उठाते हैं, किन्छ मै यह भी जानता हूँ कि जो लोग श्रपने विरोधी पर विजय प्राप्त करने श्रथवा दुर्वल राष्ट्रो श्रथवा निर्वल मनुष्यो को लूटने के हताश-जन्य प्रयत्न मे पशु-समान बन जाते हैं, वे न केवल स्वय ही गिरते हैं, प्रत्युत् सानव-समा ज को भी गिराते हैं। श्रीर मनुष्य-स्वमाव को पतित हुश्रा देखने मे सुसे श्रथवा श्रन्य किसीको श्रानन्द हो नहीं सकता। यदि हम सब एक ही प्रभु के पुत्र हैं, श्रीर यदि हम सबमे एक ही ईश्वर का श्रश है, तो हमे प्रत्येक मनुष्य के—फिर वह सजातीय हो श्रथवा विजातीय— पाप का भागीदार होना ही चाहिए। श्राप समक सकते हैं कि किसी मनुष्य के हृदय मे पाश्चिक वृत्ति को जगा देना कितना श्रप्रिय एवं दु:खद कार्य है, तब फिर श्रॅप्रे जों मे, जिनमे कि मेरे श्रनेक मित्र हैं, इस वृत्ति को जगाना तो श्रीर भी कितना श्रिष्ठक दु:खद होगा १ इसलिए मै जो प्रयत्न कर रहा हूँ, उसमे श्रापसे हो सके उतनी सहायता करने की मै श्रापसे याचना करता हूँ।

"भारतीय विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रश्नका पूरी तरह से अध्ययन करें । यदि सत्य और अहिंसा की शक्ति पर आपका सचमुच विद्यार्थियों के लिए काम को—केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं—

अपने दैनिक-जीवन मे प्रकट करे, और आप देखेंगे कि इस दिशा में आप जो-कुछ भी करेंगे, उससे सुक्ते आन्दोलन मे मदद मिलेगी। यह सम्भव है कि आपके निकट सम्पर्क मे आनेवाले श्रॅंग्रेज स्त्री-पुरुष ससार को यह विश्वास दिलावें कि मारतीय विद्यार्थी जैसे मले और सत्यनिष्ठ विद्यार्थी उन्होंने कभी नहीं देखे। क्या आप नहीं समक्तते कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ जायगी १ सन् १६२० की महानभा के एक प्रस्ताव मे 'आत्म-शुद्धि' शब्द आये थे। उनी त्तृण से महानभा

को यह अनुभव हुआ कि हमें अपने आपको शुद्ध करना है। हमें आत्म-विलदान के द्वारा शुद्ध बनाना है, जिससे कि हम स्वतन्त्रता के अधि-कारी वन सकें और ईश्वर हमारे साथ रहे। यदि ऐसा हो तो प्रत्येक भारतीय, जिसके जीवन से आत्म-बलिदान की शिक्षा मिलती हो, बिना कुछ अन्य कार्य किये स्वदेश की सेवा करता है। यह मेरे मत से महा-ममा के स्वीकृत माधन की शक्ति है। इसलिए स्वतन्त्रता के युढ में यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी को हसके सिवा और कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं कि वह स्वयं शुद्ध हो और अपने चरित्र को आजेंप अथवा नन्देह में ऊँचा उठावे।"

पाटक देग्बेंग कि गाँधीजी को इमारे श्रास्म-बिलटान-रूपी बहती गंगा की काँकी श्रिधिकाबिक होनी जाती है, श्रीर कोई समा ऐसी नहीं होती कि जिसमें वे श्रयने हृद्य के गम्भीर गहुर में सुनाई देनेवाली भाषी तृफान की गर्जना श्रोताश्रों को न सुनाने हों।

(नेशनल लेवर क्लव की ग्रोर से की गई स्वागत-सभा में गाँधी नी मे पृछा गया)—क्या ग्राप लड़ाक् राष्ट्रवादी की प्रवृत्ति प्रकट नहीं करते ? ग्रार क्या ग्राप नहीं समकते कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए उन लाख प्राग्गों का बलिटान कर देना खतरनाक ग्राटर्श होगा ?

उ०—मैं नहीं समस्ता कि | ग्रापने निज के जीवन का बिलदान करना कोई खतरनाक ग्राटर्श है, ग्रीर इन बहुमूल्य प्राणों का बिलदान वो वह देश करेगा, जिसे ज़बरदस्ती ग्रानिवार्य स्प ने शस्त्रत्याग करना पड़ा है। ग्रापको वह स्मरण एवना चाहिए कि मारन ग्राहिंग के लिए प्रतिज्ञाबढ है ग्रीर

इसलिए किमी दूसरे के प्राण लेने का वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है । हम श्रपने प्राणों को इतना सस्ता या फालतू नहीं सममते कि हर किसी न-कुछ चीज के लिए उन्हें गॅवा बैठे; किन्तु साथ ही हम श्रपने प्राणी को स्वय स्वतन्त्रता से महँगा नहीं समऋते. इसलिए यदि हमें दस लाख प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हम कल ही करने की तैयार होंगे श्रीर इसपर श्राकाश में से ईश्वर यही कहेगा—'शाबास, मेरे पुत्रो, शाबास !' इस श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे विपरीत श्राप साम्राज्यवादी प्रकृति के लोग हैं। श्रापको दूसरों को भयभीत करने की आदत पड़ी हुई है। भूतपूर्व जनरल डायर से जब इस्टर-कमीशन ने पूछा, तो जवाब मे उसने कहा था-- "हां, मैंने यह भयभीतपन--- त्र्रातङ्क---जान-बूक्तकर पैदा किया था।" मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि यह आतङ्क दिखाने की शक्ति अकेले डायर में न थी। हम इस किया को उलटकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में अपने-आप को चिलदान कर सकते हैं। यदि ब्रिटिश राष्ट्र की इज्जत के रत्तक आप लोग इस अनर्थ से उसे बचा सके तो इसे बचाना आपका धर्म है।

प्र॰ -- क्या स्रापको स्वतन्त्रता देना हमारी भूल न होगी !

उ०—मेरा खयाल है कि बदि आप किसीको स्वतन्त्रता दें तो आपकी भूल होगी और इसलिए कृपाकर यह स्मरण खिलए कि मै स्वतन्त्रता की भिन्ना मॉगने नहीं आया हूँ, प्रत्युत् पिछले वर्ष के कष्ट-सहन के परिणाम-स्वरूप आया हूँ। और इस कष्ट-सहन के अन्त में ऐसा अवसर आया, जिससे हम भारत छोड़कर यहाँ यह देखने के लिए आये हैं कि हमने अपने कष्ट-सहन द्वारा अधिकों के मन पर कफ्ती असर डाला है या नहीं, जिससे कि मैं सम्मानपूर्ण समकौते के साथ जा सकूँ। किन्तु यदि मैं किसी सम्मानपूर्ण समकौते के साथ जाऊँ, तो मैं इस विश्वास के साथ नहीं जाऊँगा कि मुक्ते इस राष्ट्र से कोई दान मिला है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को स्वतन्त्रता का दान नहीं दे सकता। वह तो अपना खून देकर ही प्राप्त करनी अथवा खरीदनी पड़ती है, श्रीर मैं समक्तता हूँ कि जो किया सन् १६१६ से अपने आप चल रही है उसमें हम अपना खून काफी दे चुके हैं। किन्तु यह हो सकता है कि ईश्वर की कृपाजु दृष्टि में अभी ऐसा प्रतीत होता हो कि आत्म-शुद्धि की किया में इम अभी पूरे नही उतरे। अतः मै यहाँ इस बात की साची देता हूँ कि जबतक कोई भी अँगेज भारत मे शासक की तरह रहना अस्वीकार न करेगा, इम आत्म-बिदान की इस क्रिया को बराबर जारी रखेंगे।

प्र०—कहा जाता है कि लार्ड इर्विन ने सेयट्रल-हॉल मे भाषण देते हुए कहा था कि वह जानते ये कि आप पूर्ण स्वराज्य का आग्रह न करेगे। क्या यह बात ठीक है ?

उ०--पहली बात तो यह है कि मैं नहीं जानता कि लार्ड इर्विन के जिस भाषण की बात कही जाती है, वह उन्होंने दिया भी या नहीं । दूसरे, मुक्ते लार्ड इर्विन की ज्योर से बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न तो उन्होंसे पूछा जाय तो अच्छा हो। किन्तु मैने लार्ड इर्विन से यह कभी नहीं कहा कि-मैं पूर्ण स्वतन्त्रता का आग्रह नहीं करूँगा। इसके विपरीत, यदि मेरी स्मरणशक्ति मेरा अच्छी तरह साथ देती हो, तो, मैंने उनसे कहा था कि मैं पूर्ण स्वतन्त्रता का आग्रह करूँगा,

श्रीर मेरे लिए इसका यह श्रर्थ नहीं कि श्रेंग्रेज नौकरों की जगह भारतीय नौकरों द्वारा शासनकार्य चलाया जाय। मेरे मत से पूर्ण स्वतंत्रता का श्रर्थ है राष्ट्रीय सरकार।

उ० — अंग्रेज सेना भारत में रह सकती है और यह निर्भर है दोनों सामेदारों की परस्पर की योजना पर । इससे एक मर्यादित समय तक भारत का हित होगा, क्योंकि भारत को नपुंसक बना दिया गया है, और अंग्रेज सेना अथवा अधिकारियों का एक अश राष्ट्रीय सरकार की नौकरी में रखा जाना जरूरी है । मैं सामेदारी की हिमायत करूँगा, और फिर भी इस सेना के रखे जाने की भी हिमायत करूँगा।

प्र०--स्वतंत्र भारत की बात करते हुए श्राप वाइसराय की कल्पना करते हैं या नहीं ?

उ०—वाइमराय रहेगा या नहीं, यह प्रश्न दोनों दलों को मिलकर तय करने का है । अपनी स्रोर से तो मैं वाइसराय के रखे जाने की कल्पना नहीं करता। किन्तु भारत में एक ब्रिटिश एजेंग्ड के रखे जाने की कल्पना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों ने कई हित-सम्बन्ध स्थापित किये हैं, जिन्हें मैं कष्ट नहीं कहना चाहता, इसलिए इन हित-सम्बन्धों की हिमायत करने के लिए ब्रिटिश एजेंग्ड की आवश्यकता होगी, श्रीर जब कि वहां अंग्रेज-सैनिकों श्रीर श्रफसरों की सेना होगी, तब मैं यह नहीं कह सकता कि नहीं, यहां ब्रिटिश एजेंग्ड नहीं रह सकता। श्रीर नरेशों का भी प्रश्न है, मैं इसका निश्चय नहीं कर सकता कि ये राजा लोग क्या करेंगे, श्रीर इसांलए मैं नहीं कह सकता कि मेरी कल्पना की योजना में ब्रिटिश एजेएट—फिर उसे वाइसराय कहा जायया गवर्नर-जनरल, होगा ही नहीं। किन्तु मैं उसकी हिमायत इस तरह करूँगा, कि इस सामेदारी की यह शर्त है कि सम्पूर्ण समानता के सिद्धान्त पर दोनों में से जो चाहे कोई भी पन्न उससे श्रलग अथवा मुक्त हो सकता है। मैं ऐसी स्लेट पर लिख रहा हूँ, जिसपर से मुक्ते बहुत-सी बाते मिटा देनी हैं।

प्र०-ऐसी साफेदारी से कौनसे समान हित साधे जा नकते हैं ?

उ०—इस सामेदारी से जो समान-हित साथा जानेवाला है। वह है
पृथ्वी पर की जातियों की लूट को रोकना। यदि भारत इस लूट के
अभिशाप से मुक्त हो सके, जिनके नीचे कि वह वपों से कुचला जा रहा
है, तो उसका यह धर्म हो जायगा कि वह इस लूट को सदैव के लिए
वन्द करवा दे। सची सामेदारी से दोनों को लाभ होगा। यह सामेदारी
ऐभी दो जातियों में होगी, जिनमें एक अपनी मर्दानगी, यहादुरी, साहस
अप्रैर अनुपम सगठन-शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी सस्कृति का कोई
मुक्ताविला नहीं कर सकता और जो स्वय ही एक महाद्वीप है। इन दो
राष्ट्रों की सामेदारी के परिशाम में दोनों का हित और मानव-जाति की
भलाई हुए यिना रह नहीं सकती।

0 0 0

गॉधीजी का परिपद् के बाहर का कार्यक्रम में जरा विस्तार के साथ यहाँ देता हूँ, क्योंकि उनका श्रीर उसी तरह मेरा भी विश्वास है कि उनका सबसे महत्त्व का काम इन परिचयों श्रीर खानगी बातचीतों तथा सब वर्ग श्रीर श्रेणी के लोगों के माथ के विशुद्ध मम्भापगों द्वारा हो रहा है। भारत की तरह यहां भी गाँधीजी का एक-एक च्राए देश के लिए अर्पित है। अप्रैर इनके जितना परिश्रम कदाचित् कोई भी नहीं करता । उनके चौबीमों घएटे का विवरण इस प्रकार है:-

| वाना में वर्ष ने विवर्ष देव ने मार्टिंग |               |                                           |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| रात वे                                  | १ वजे         | किम्सली-हॉल फ्टुॅचना                      |
| "                                       | १-४५          | यज्ञार्थ १६० तार सूत कातना                |
| 22                                      | 8-4.0         | डायरी लिखना                               |
| 23                                      | २ से ३-४५     | सोना                                      |
| 27                                      | ३.४५ से ५     | उठकर प्रार्थना करना                       |
| सुबह                                    | <b>५</b> से ६ | सोना                                      |
| "                                       | ६ से ७        | घूमना श्रौर घूमते हुए बातचीत              |
| 57                                      | ७ से व        | प्रातःकर्म ग्रौर स्तान                    |
| "                                       | ८ से ८-३०     | पहला खाना                                 |
| 33                                      | ८-३० से ६-१५  | किंगस्ली हॉल से नाइट्सब्रिज               |
| 53                                      | ६-१५ से १०-४५ | एक पत्रकार, एक कलाकार, एक लिख             |
|                                         |               | प्रतिनिधि श्रीर एक व्यापारी के साथ बातचीत |
| 72                                      | १०-४५ से ११   | सेराट जेम्स को जाने मे                    |
| "                                       | ११ से १       | सेएट जेम्स में                            |
| 29                                      | १ से २-४५     | अमेरिकनो के भोज में                       |
| **                                      | ३ से ५-३०     | मुसलमानों के साथ                          |
| •,                                      | पू-३० से ७    | भारत मन्त्री के साय                       |
| ٠,                                      | ७ से ७-३०     | प्रार्थना ग्रौर सन्ध्या के खाने के लिए घर |
|                                         |               | ञाना                                      |

रात के द से ६-१०

मद्यनिषेध के कार्यकर्त्ता की परिषद् में भारत

के मदानिषेध के प्रश्न के बारे में बातचीत

,, 6-90

नवाब साहब मोपाल का मिलने के लिए

सिडकप को जाना

किंग्सली-हॉल वे कब पहुँचेंगे कोई नहीं जानता है। परन्तु १ बजें के पहले कभी नहीं पहुँचते। यह भी मुक्ते कहना चाहिए कि यह एक साधारण दिन है। यह उम्र तपस्या है। शरीर यह कबतक सहन कर सकेगा। 'चर्च हाउस' में योर्क के श्राकिविशय की श्रध्यत्ता में हुई सभा में, जिसमें इग्लैएड के मुख्य पादरी श्रीर दूसरे चर्च के श्रधिकारी भी थे, गाँधीजी ने कहा—"में तमाम श्रॅंग्रेज़ों से भारत के मामले कर श्रध्या करने को कहता हूँ श्रीर यदि उनको यह मालूम हो कि मेरी स्थिति वाजिब है तो उन्हें गोलमेज-परिषद् को सफल परिणामी बनाने मे जितनी भी वे कर सके मदद करनी चाहिए। लेकिन मुक्ते कोई श्राशा नहीं दिखाई देती। लार्ड सेंकी समय बिता रहे हैं श्रीर श्राज न हम सफलता के निकट पहुँचे हैं श्रीर न इस बड़े मुद्दे के नजदीक ही पहुँचे हैं कि, 'भारत सम्पूर्ण स्वतन्त्रता पानेवाला है या नहीं। वह सेना, राजस्व श्रीर वैदेशिक नीति पर श्रपना श्रधिकार पायेगा या नहीं?' हम लोगों ने इन बातो का विचार तक नहीं किया है। हम लोग महत्त्व में दूसरे दर्जे की श्रीर तीसरे दर्जे की बातों पर चर्चा करने में ही समय खर्च कर रहे हैं। कौमी सवाल का, जो यह कहा जाता है कि प्रगति का रास्ता रोके हुए है, इस तरह उपयोग नहीं होना चाहिए था।"

एक मित्र से उन्होंने कहा—''मैं ऐसी दीवाल से सर टकरा रहा हूँ, जहाँ कोई रास्ता नहीं है।"

प०-- 'क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं है कि आज आप एक बिचार की एक बड़ी मजबूज सस्था के प्रतिनिधि हैं, फिर भी आप सयुक्त भारत के नेता नहीं हैं !"

उ०— "में नहीं हूँ। परन्तु इसका कारण यह है कि यहाँ ऐक्य होना असम्भव है। क्या आप यह नहीं देखते कि यह परिषद् सरकार के चुने हुए लोगों से भरी हुई है ! यदि हमें हमारे प्रतिनिधि चुनने को कहा गया होता तो में सबका प्रतिनिधि चनता और सबकी तरफ से बोल सकता था। वेशक राजाओं की तरफ से नही। राजा लोग सरकार की हिपात से जीते हैं इसलिए वे सरकार के आश्रितों की हैसियत से ही बोल सकते हैं। और आज ससलमान भी, जो कुछ दिन पहले किसी भी शर्त पर विटिश सम्बन्ध को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे; राज्यभक्तों से भी बदकर बाते कर रहे हैं।

प्रo-"तो, क्या 'डेली हेरल्ड' ने जो कहा वह सही है ?"

उ०—"नहीं, मेरं खयाल में प्रधानमन्त्री यह ठीक कहते हैं कि सरकार विचारपूर्वक परिप्रद् को तीड़ डालने का प्रयत्न नहीं करती है। परन्तु सम्भव है उन्हें उसे जल्की पूरा करना पड़े, क्योंकि सम्यता के लिए भी वे इस पीड़ा का ऋषिक दिनों तक यो ही नहीं चलने दे सकतं हैं। यह पीड़ा से कुछ कम नहीं है। हम ऐसे मुद्दश्रोपर वाने ही-त्राते कर नहें हैं, जो मुख्य विषय का स्पर्श भी नहीं करते। जब कि इस यही नहीं जानते हैं कि हमारे पास क्या धन होगा, हमारा ऋषिकार क्या होगा ख्रीर कितनी सेना का खर्च हमें देना हागा, तब सध-शासनतन्त्र श्रीर आन्तिक सरकारों में श्रिशंतिभाग करने का क्या उपयोग हो सकता है !"

मेरे खयाल मे वस्तिस्थिति का यही ठीक वर्णन है। गोलमेज-परि-षद में उन्होंने यह बात ऋच्छी तरह स्पष्ट की थी। संघ-विधायक-समिति में वडी स्रदालत की चर्चा में उन्होंने इस प्रश्न को पूरा-पूरा स्पष्ट कर दिया । उन्होंने चेतावनी दी कि ऋब उस पुराने रास्ते को छोड दीनिए-हमेशा राष्ट्र की भाषा स्त्रीर जैसा कि स्त्राज हो रहा है भारत वड़ी-बड़ी तनख्वाहे दे श्रौर उसके गरीव लोग भूखो मरे-इस प्रकार के विचार छोड़ दीजिए। नाम कैसा भी अञ्छा क्यों न हो, महासभा ऐसी किसी च्यवस्था से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रख सकती. जिसमें किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार से ब्रिटिश करजा और ब्रिटिश आधिपत्य को मान लिया गया हो। यदि स्त्राप सचमुच ही कुछ करना चाहते हैं तो श्रापको स्वतन्त्र भारत की परिभाषा में विचार करना चाहिए। भारत मे श्रपनी स्वतन्त्र श्रदालत हो, उसमे जो न्यायाधीश हो उन्हे वह श्रपनी शक्ति के श्रनसार तनख्वाह दे सकें श्रीर उसके लोगो की स्वतन्त्रता की रता के सच्चे साधन हो। यह, जैसा कि लार्ड सेकी ने कहा, 'महत्व का ऋौर निर्भीक' भाषण था। इससे वायुमएडल स्वच्छ होना ही चाहिए। उससे लोग विचार करने लगेंगे: कम-से-कम वे लोग जो लार्ड सेकी की तरह ऐसे शख्स से, जो 'उसे क्या चाहिए जानता है.' खरी बात सुनना परान्द करते हैं। इस बीच महासभा और उसके प्रतिनिधि को बरनाम करने के लिए अबम प्रचार-कार्य किया जा रहा है। पड़ित जवाहरलालजी ने युक्तप्रान्त की स्थिति के वर्णन का एक लम्बा तार मेजा है। जवाव में गॉबीजी ने ठीक ही कहा है कि पंडितजी विना किसी हिचकिचाहट के परिस्थिति के उपयुक्त जो-कुछ ब्रावश्यक हो कार्य

कर सकते हैं; क्योंकि यहाँ कोई आशा नहीं है। स्वार्थ-साधु पत्र मले-बुरे किसी भी जिरेंगे से ऐसे समाचार जान लेते हैं और फिर उसको भयद्भर रूप से विकृत करके छापते हैं; जैसे कि 'मि॰ गाँधी, जवाहरलाल को सविनय-मँग का युद्ध शुरू करने को लिखते हैं।' इसी तरह पायोनियर ने यह बे-पर की उड़ाई थी कि 'गाँधीजी मुसलमानों को स्पया देकर असहयोग के आन्दोलन में साथ देने को ललचा रहे हैं।'

लार्ड रोचेस्टर की अध्यक्तता में मद्यनिषेध के कार्यकर्तात्रों की जो सभा हुई वह भी वही महन्व की थी। ऐसा मालूम होता था कि तीन-चार सौ मित्रों में से प्रत्येक मित्र ने भारत के अनिच्छ्वक मशनिषेध लोगों को मदापी कर देने में इंग्लैंड का कितना बड़ा श्रपराध था, यह बात समक्त ली थी। गाँधीजी ने कहा -- "स सार मे ऐसा कोई देश नहीं है, जो सरकार के खिलाफ होने पर भी मद्मनिषेध का प्रयस्न कर रहा हां, जहां श्रामलोगों का बड़ा हिस्सा सञ्चनिषेध के लिए पुकार उठता हो श्रीर सरकार उसका इन्कार करे, श्रीर जहा सब प्रकार के गुप्त उपायों से मद्मपान को पोल्लाइन दिया जाता हो।" श्रीर भाषण के ग्रन्त में गाँधीजी की जो प्रशासा की गई उसपर से ऋगर में कुछ श्रन्दाज लगा सकूँ तो, में कह सकता हूँ कि व बात को फौरन ही समक गये थे, ऐसा मालूम होता था। गांधीजी ने कहा-"महसूल का सवाल न हो तो मद्यनिषेध का प्रश्न हमारे लिए अत्यन्त सरल है" और उन्होने समम लिया कि भारत के लिए उसके अर्थ पर उसका कब्जा होना कितना श्रावश्यक हैं, जिससे कि वह श्रपने वजट के दोनां पहलू बराबर कर सके और मद्यनिपेध भी कर सके।

जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, सरकार मे परिवर्तन हो जाने से, हमारे लाभ-हानि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमें यह न भूल जाना चाहिए कि भारत के हतिहास में कभी न सुने गये घृणित-से-घृणित अत्याचार—स्त्रियों पर लाठियों के प्रहार तक—मजदूर सरकार के शासन में ही हो चुके हैं। अनुदार दल के शासन में इससे बदतर और क्या हो संकता है १ क्या गोली-बारूद का खुलकर प्रयोग होगा १ लाठियों के कायर-प्रहार से तो यह कहीं अधिक स्वच्छ और सीधा मार्ग होगा।

पार्लमेंट के इस भयभीतपने के चुनाव अथवा एक महिला के शब्दों में, 'सबसे पहले हिफाज़त' (Safety First) के चुनाव और इंग्लैंड तथा यूरोप के आर्थिक संकट का कुछ विशेष अर्थ है, जिसे सर विलियम लेटन ने सुन्दर शब्दों में इस प्रकार रखा है—''किसी भी देनदार या अपूणी राष्ट्र के लिए अब यह सम्भव नहीं रह गया है कि वह अपने ही प्रयत्न से कर्ज की अदायगी कर सके। लेनदार देशों को यह निश्चय करना चाहिए कि वे अपना लेना माल के रूप में लेने के लिए तैयार हैं, अथवा कर्ज की रकम घटाना अधिक पसन्द करते हैं। यदि प्रत्येक राष्ट्र केवल आया नक

रोकने के लिए ही अपने-अपने प्रतिबन्ध लगावे, तो धीरे-धीरे चारों श्रोर से निर्यात बद हो जायगा श्रीर अत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय अपग हो जायगा।"

दूसरे लेखक ने चुनाव के परिणाम का विश्लेषण इस ढग से किया है कि भारतवासी उसे आसानी से समक सकेंगे — "जॉन बुल को विश्वास दिला दीजिए कि उसके देश पर कोई वास्तविक भयद्भर खतरा मंडरा रहा है; एक बार उसे यह विश्वास हो जाने दीजिए कि उसकी बचत का जब्त कर लेने और वैंक आफ इंग्लैंड (जो उसके लिए अचल दुर्ग है) की जड़ उखाड़ने और इसलिए उसके आश्वासन, आर्थिक रचा, आर्थिक प्रगति की सब आशाओं पर पानी फेरने के लिए कोई दुष्ट शक्ति काम कर रही है, तो जॉन बुल अपनी सारी शक्ति लगाकर उठ खड़ा होगा, और एक बार फिर दुनिया को विस्मय में डाल देगा।"

भारत इस प्रत्यच्च उदाहरण से शिक्षा लेना न चूकेगा। भारत में दूसरा प्रसग उपस्थित होने पर—जिसके कि शीघ्र होने की सम्भावना है—यदि हम चाहे, तो जॉन बुल को आसानी से भयकर खतरे का दर्शन करा सकते हैं, और उस समय वह फिर अपने मन्त्रियों से भारत के साथ सुलह करने के लिए कहकर ससार को विस्मित कर देगा।

श्राक्सफोर्ड मे कुछ विद्यार्थियों ने एक प्रश्न यह पूछा था — "हिन्दू संयुक्त निर्वाचन क्यों चाहते हैं !" उत्तर में (श्रोताश्रों के श्रद्धहास्य के बीच ) उन्होंने कहा— "क्योंकि वे मूर्ख हैं। पृथक् निर्वाचक मूर्ख हिन्दू मण्डल देकर वे मुसलमानों का सब जोश एकदम उतार सकते हैं श्रौर पृथक् निर्वाचन में हो न हो कुछ बुरी बात तो नहीं है इस श्रसमझस में उन्हें डाल दे सकते हैं।"

एक अॅंग्रेज विद्यार्थी ने पूछा—"आप शराव पीनेवालों के प्रति इतने अनुदार क्यों हैं ?"

उ॰—"इसलिए कि इस अभिशाप के असर से पीड़ित लोगों के प्रति मैं उदार हूँ।"

कई लोगों को इस वात का आश्चर्य है कि वे इतने विचित्र कामों में सुवह से लेकर आधी रात तक अपने दिमाग़ को आवेश से मुक्त रखकर अपने आपको किस प्रकार प्रसन्न रख सकते हैं। श्रीमती यूस्टेस माइल्स ने पूछा—"क्या कभी आपको चिड़चिड़ापन स्कता है?" गांधीजी ने उत्तर दिया—"मेरी पत्नी से पूछो। वह तुम्हे वतलायगी कि तुनिया के साथ तो मेरा वर्ताव वड़ा अच्छा रहता है किन्तु उसके साथ नहीं।" इस विनोदपूर्ण उत्तर को सराहते हुए श्रीमती माइल्स ने कहा—"मेरे पति तो मेरे साथ वड़ा अच्छा वर्ताव करते हैं।"

प्रत्युत्तर में गाधीजी ने कहा-- "तव मेरा विश्वास है कि श्री माइल्स ने तुम्हें गहरी रिश्वत दी है।"

प्र०—"क्या चरखा मध्ययुग का श्रीज़ार नहीं है ?"

उ०—"मध्ययुग में हम वहुत सी ऐसी वाते करते ये, जो सर्वथा बुद्धिमानीपूर्ण थां। किन्तु यदि हममे से ऋषिकांश ने उन्हें छोड़ दिया तो मुक्तपर मेरी बुद्धिमत्ता का ऋष्त्रोप क्यों करते हो ? यह ऋषेजार कितने ही मध्ययुग का क्यों न हो, किन्तु ऋपने दरिद्ध ग्रामवासियों की ऋष्य मे इसके द्वारा ५० प्रतिशत वृद्धि करते हुए मुक्ते ज़रा भी लजा प्रतीत नहीं होती। महायुद्ध के समय ऋष्ण लोगों ने ऋष्तु की खेती की और लिसियम- क्लब की शौक्रीन-मिजाज़ रमिएयों ने पुरुपो को सादे सुई श्रीर डोरे से सैनिकों के सोने के समय की पोशाक सीने के लिए श्रामन्त्रित किया था। क्या वे -वार्ते मध्ययुग की न थीं ? मैंने तो यह मध्ययुगीन-युक्ति लिसियम-क्लब की युवितयों से सीखी है।"

किन्तु जिस प्रकार पिछला सत्याग्रह ग्रान्दोलन इतना ग्रकस्मात ग्रीर इतना ग्रचानक उठ खड़ा हुन्रा, उसी तरह गांधीजी कई बार प्रसंग ग्राने पर चमक उठते हैं ग्रीर ज्वाला के रूप में फट पड़ते हैं।

प्र०-स्वराज्य के मार्ग में मुख्य विध्न क्या है !

उ०— "ब्रिटिश श्रिषकारियों के श्रिषकार छोड़ने की श्रिनिच्छा, श्रियवा श्रिनिच्छत हाथों में से श्रपने श्रिषकार घरा लेने की हमारी श्रियोग्यता ही मुख्य विष्न है। श्रापको इस बात का स्वराज्य में बाधा खेद है कि मैंने श्रापका मनचाहा उत्तर नहीं दिया। में श्रापको यह बात सममा देना चाहता हूँ कि हममें कितना ही श्रिनेक्य होने पर भी हम श्रिषकार छीन ले सकते हैं श्रीर जिन लोगों को श्रिषकार छोड़ना है, वे राजी-खुशी से छोड़ने को तैयार हो जाय तो हमारा श्रिनेक्य तुरन्त मिट जायगा। श्राप कहते हैं कि श्रेंभेज तो तटस्थ प्रेज़क हैं। किन्तु मैंने तो मारत-सरकार पर फचर की तरह श्राड़ लगाने श्रीर ब्रिटिश सरकार पर श्रपनं मनचाहे लोगों की कान्फ्रेस श्रथवा परिपद् बुलाने का श्राचेप लगाने की घृष्टता की है। विवेकशील मुसलमानों के साथ मिलकर महासमा ने साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय की श्रपनी योजना तैयार की है। किन्तु यदि दुर्भाग्यवश श्रिधक-संख्यक मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा करनेवार्ल कुछ मुसलमान सद्धष्ट

नहीं हैं, और इसलिए यदि सरकार यह कहें कि हमारे गले में बाधी हुई जिल्लीर को वह बॅधी ही रखेगी, तो मेरा कहना है कि हम एकसाथ एक ही प्रहार से इस जिल्लीर और अनैक्य दोनों के ही टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे।" इसके बाद कामनवेल्थ आफ इरिडया लीग के स्वागत के स्रवसर पर उन्होंने कहा:—

"सबसे अञ्छा मार्ग तो यह है कि अँग्रेज लोग भारत से अलग हो जायं। जिस तरह इंग्लैंड कर रहा है, उसी तरह भारत को अपने घर की न्यवस्था या कुन्यवस्था करने दे। किन्तु भारत में श्रॅप्रेज जेलर की तरह बनकर भारतवासियों को नेकचलनी के नियम सिखाते हैं. श्रीर भारत एक विस्तृत जेलखाना बन गया है। श्रच्छा हम श्रपना हिसाब बतावेंगे और स्त्राप को भी ऋपना हिसाब बताना होगा। श्रापके लिए सबसे अञ्जी बात तो यह है कि आप इस अप्राकृतिक श्रथवा श्रस्वासाविक सम्बन्ध का श्रन्त कर दे। यदि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा हुई, तो इम श्रापके अनिच्छित हाथों से स्वतन्त्रता धरवा लेंगे। मैंने खयाल किया था कि हम लोगों ने काफी कष्ट सहन किया है, किन्तु मैं देखता हूं कि हमारा कप्ट-सहन इतना ज्यापक श्रीर वास्तविक नहीं है, जिससे कि उसका असर हो सके, इसलिए मुक्ते भारत जाकर श्रपने देशवासियों से गतवर्ष की श्रपेचा श्रधिक उग्र श्रमि-परीक्षा में से गुजरने के लिए कहना होगा। चटगाव और हिजली की घटनाएँ मेरे भारत लौटने के लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह काफी चेतावनी है। किन्तु मुक्ते धैर्य रखना श्रीर श्रपने क्रोध को दबाना चाहिए। कभी-कभी मुक्ते अपने पर नेहद कोध आता है; किन्तु मैं इस शत्र से अपना खुटकारा पाने की प्रार्थना भी करता हूँ और ईश्वर ने मुक्ते अपना कोघ दवाने की शक्ति दी है। किन्तु कोघ हो वा न हो, मैं इग्लैंड अकस्मात न छोड़ूँगा। मैं प्रतीत्ता करूँगा, देखूँगा और प्रार्थना करूँगा। किन्तु अन्त मे यदि गोलमेज-परिषद् दूट जायगी, तो हमें क्या करना होगा, यह मैं जानता हूँ कि हम तराज़ू पर कम नहीं उतरेंगे, अथवा पिछे नहीं हटेंगे और उस समय आपका यह कर्तव्य होगा कि आप इसारी मदद करें।

बर्नार्ड शॉ बहुत दिन से गाँधीजी से मिलना चाहते ये श्रीर वे काफी हिचकिचाहट के उपरान्त मिलने स्त्राये। वे गाँधीजी के पास प्रायः एक बरुटे तक बैठे और इस समय में अगिएत विषयों पर प्रश्न पूछते रहे। उनके प्रश्न धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक श्रीर प्राणिशास्त्र श्रीर श्रर्थशास्त्र-सम्बन्धी सभी विषयो पर थे। उनके वार्तालाप में गम्भीर मनोरजन के छीटे भी थे। वे कहने लगे---"मैं श्रापके विषय में कुछ जानता था श्रीर श्रापमें श्रपने साथ कुछ विचार-साम्य होना भी अनुभव करता था। हम लोगो की ससार में एक छोटी-सी जाति है।" उनके ऋत्य सब प्रश्न ऋन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के थे, परन्तु गोलमेज-विषयक एक प्रश्न पुछे बिना वे न रह सके। उन्होंने पूछा-"क्या गोलमेज-परिषद् श्रापके धैर्य को नही तोड़ रही है ?" श्रौर इसके उत्तर में गाँधीजी ने खेद-सहित स्वीकार किया-"इसके लिए तो असा-धारण भैर्यं की स्नावश्यकता है। यह तो एक बड़ा घोटाला है। जो भापण वहाँ होते हैं वे सब टरकाऊ नीतिवाले हैं। मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि अपनी नीति साफ क्यो नहीं प्रकट कर देते जिससे हम अपना निश्चय तो कर सके। परन्तु यह तो ब्रिटेन की राजनीति में ही नहीं है; वह तो जो-कुछ करता है सब वृथा कष्टदायक घुमाव-फिराब के साथ ही करता है।

शायद कोई कहेंगे कि मुख्य घटना विकेधम (सम्राट के) राजप्रासाद के स्वागत की थी, परन्तु सम्राट समा करे, मैं तो यह नहीं कहूँगा। क्या इन स्वागतो मे कोई सार है ? क्या सम्राट श्रीर सम्राज्ञी लोगों से दिल खोलकर मिलते हैं ? क्या इस बातचीत में कुछ निश्चय करते हैं या करने की सामर्थ्य उनमें है भी ? क्या यह एक मूक नाटक-मात्र नहीं था ? परन्तु अब तो लोग कहेंगे कि गाँधीजी भी तो वहाँ गये थे। यदि यह सब निरर्थंक ही था तो वे वहा क्यों गये ? क्या मैं गाधीजी की मानसिक दशा पर यहां थोड़ा प्रकाश डालूँ ? एक मित्रो की सभा मे गांधीजी ने कहा था, मै तो यहा बड़ी कठिन अवस्था में हूं। मैं यहा इस राष्ट्र का मेहमान होकर आया हूँ, अपना राष्ट्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होकर नहीं। अतः मुक्ते बहुत सम्हल कर चलना चाहिए श्रीर श्राप नहीं जानते कि मैं कितना सम्हलकर चलता हूं। श्राप समसते होंगे कि श्रल्यसख्यक-समिति मे प्रधान-मन्त्री के धमकी देनेवाले भाषण को मैंने परान्द किया । मै तो वहीं उसका विरोध करता. परन्तु चुप रहा श्रौर घर श्राकर एक इलका विरोध-सूचक पत्र लिख मेजा। अब इस सप्ताह एक और नैतिक समस्या उपस्थित हो गई है। सम्राट् के स्वागत का निमन्त्रण सुके मिला है। भारत में होनेवाली घटनात्रों ने मुक्ते इतना चुन्घ श्रौर दु:खी बना दिया है कि मेरा मन नहीं चाहता कि मैं इस स्वागत मे सम्मिलित होऊँ श्रीर यदि मैं स्वच्छन्द रूप से

यहा त्राता तो अपनी इच्छानुसार ही करता । परन्तु में तो मेहमान हूँ, अतः हिचिकचा रहा हूँ; शीघ कुछ निश्चय भी नहीं कर सकता । मुक्ते इसके नैतिक पहलू पर भी विचार करना है—खाली न्यायोचित निश्चय पर ही हद नहीं रहना है।" नैतिक जिम्मेवारी ने ही गांधीजी से वहा जाने का निश्चय कराया। जब वह यह निश्चय कर चुके तो उन्होंने लार्ड चेम्बरलेन को एक विनम्न पत्र लिखा, जिसमे निमन्त्रण के लिए धन्यवाद दिया और लिखा कि वह और उनके एक साथी (जिनको मी आमन्त्रित किया था) अपनी सदा की पोशाक मे उस स्वागत में सम्मिलित होंगे। साधारणतया गांधीजी ऐसे उत्सवों मे भाग नहीं लेते, परन्तु इस अवसर पर, जैसा कि अन्य कुछ अवसरों पर भी हुआ है, उन्होंने नियम दीला कर दिया; क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, जिससे कोई निरादर प्रकट हो। वह ऐसा मौका नहीं देगे, जिससे लोग उन्हें कोई दोष दें।

"इस बक्त तो ऐसा मालूम पड़ता है कि परिषद् टॉय-टॉय-फिस होनेवाली है। इस घोर अन्धकार मे आशा की किरणे दीख नही पड़ सही हैं। लेकिन आप मे से कुछ बड़े लोग परिषद् को असफलता के घाट न उतरने देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वे लोग असफल रहे और यदि यह परिषद् आखिर नाकामयाब सावित हुई—मुक्ते तो ऐसा ही अन्देशा है—तव लाखो लोग कष्टो का आहान करने के लिए कटिबद्ध हो जायँगे और भीषण दमन से भी विचलित न होंगे। हमसे कहा जा रहा है कि गतवर्ष की अपेक्षा अब की बार का दमन दसगुना भयद्भर होगा। परन्तु में ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान्। पाशविक वल के ऐसे प्रदर्शन से मानवसमाज को दूर ही रखना।"

उपयु क वाक्य महात्माजी के उन विचारों का अन्तिम भाग है, जो उन्होंने वेस्टमिनिस्टर स्कूल में उस दिन की संध्या को प्रकट किये, जिस दिन उन्होंने गोलमेज-परिषद् के समज्ञ अपना तीसरा स्मरणीय व्याख्यान दिया था। उनका यह भाषण साम्प्रदायिक समस्या की उस लम्बी-चौड़ी सुलक्षन के उत्तर में था, जिसका पेश किया यह दावा था कि मुसल- मानों, अलुतों, भारतीय इंसाइयों तथा भारत में रहनेवाले गोरों के वीच, जिनकी संख्या हिन्दुस्तान की ग्रावादी की ४६ फीसदी वताई जाती है, लगमग पूरा ऐक्य है। उपर्यु क्त भिन्न-भिन्न जातियों के नामजदों की इस श्रनोखी श्रीर गुस्ताखाना सुम में कुछ ऐसा वेतुकापन या. जिसे महसूस करने में मेहनत की दरकार नहीं है। उस मसविदे के पेश होते ही उसके खिलाफ जोरों से त्रावार्जें उठनें लगीं। सरदार उज्जलसिंह का विरोध सबसे ज्यादा प्रजोर था। उन्होंने तो काने को साफ-साफ़ काना कह दिया और उन लोगों की इरकत के बारे में अपना यह मत प्रकट किया कि यह दूसरे की सम्पत्ति को बाँट खाने के उद्देश्य से खड़ी की गई जालसाजी नहीं तो श्रीर क्या है ! जब गाँधीजी ने इसपर श्रपना सात्विक रोप प्रकट करते हुए उसका भंडा-फोड़ किया श्रीर कहा कि यह हरकत तो राष्ट्र के प्रति श्रत्याचार-रूप है, तत्र उस चालयाज़ी का काम तमाम हो गया । गाँधीजी ने इतना ही नहीं किया विलक उन्होंने उस तजनीज़ के तैयार करनेवालों के इन व्यर्थ के दावों की भी पोल खोल दी-यह कहकर कि वे लोग उम जाति के प्रतिनिधि हैं भी कि नहीं, जिसकी स्रोर से वे वोलने का साहस कर रहे हैं ! इससे प्रधानमंत्री की आँखे खुल गई होंगी।

"न्यू स्टेट्ममेन" के ग्राज के ग्रक में प्रकाशित हुग्रा निम्नलिखित वाक्य गाथीजी की वात को मानो दुहरा रहा है---

"विना इस बात के जाने हुए कि मुख्य प्रश्न के विषय में कुछ तय होनेवाला है वा नहीं, कोई साम्प्रदायिक प्रतिनिधि, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान अथवा सिख, साम्प्रदायिक मामले में दवने और कम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।" त्रागे चलकर उसमे यह भी लिखा है कि "परिषद् के असफल होने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। यदि टरकाने की नीति का अनुसरण किया गया तो जानव्ककर किया जायगा, क्योंकि इंग्लैंग्ड के मन्त्रि-मंडल ने निश्चय किया है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है।"

रानीमत तो यह है कि गाँधीजी ने ब्रिटेन की जनता की भारतवर्ष की स्थिति से परिचित कराने का जो अदूट परिश्रम किया है, उसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों से, खासकर समम्मदार अँग्रेज़ों के दिलों से वे ग़लतफहमियाँ और गढ़न्ते मिट गई हैं, जो यहाँ अधिकारियों ने फैला रखी हैं। और जब कुछ ही दिनों के भीतर यह परिषद् असफलता-पूर्वक समास होगी, वहा किसी का यह खयाल न होगा कि इस बाधा के करण स्वयं प्रतिनिधि लोग ही हैं।

प्रधान-मन्त्री ने यह दलील पेश करते हुए इस प्रश्न के बारे में कहा है कि सरत्त्वण के विषयों पर बहस न करने का कारण यह था कि स्वय सघ-विधायक-समिति की श्रोर से बहस मुलतवी रखी जाने का प्रस्ताव हुश्रा था। इस वक्तव्य का विरोध बहुतेरों ने एक-स्वर से किया श्रौर फलतः प्रधान-मन्त्रों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह प्रस्ताव समस्त सघ-विधायक-समिति की श्रोर से नहीं बिल्क उसके एक भाग की श्रोर से ही श्राया था। यदि वास्तव में वह इसी वात पर श्रद्ध जाते (जैसे श्राज दोपहर को वह श्रद्धे) कि प्रतिनिधियों की राय बहुमित के रूप में नहीं बिल्क सर्व-सम्मति के रूप में अपनी चाहिए, तो उन्हें लाजिम था कि वह इसी प्रकार यह भी कहते कि जबतक सर्व-सम्मति से प्रस्तावित न किया जायगा तत्रतक विधान-मम्बन्धी प्रश्न स्थिति न किया जायगा।

श्रीर किसी बात से सरकार की स्थिति के थोथेपन को प्रकट कर देना इतना सम्भव न था, जितना कि श्राज की घटित कई बातों से हो सका है। श्रीर इन बातों में प्रधान-मन्त्री की उपर्युक्त स्वीकृति भी शामिल है।

परन्तु यह बात न तो यहा पर है श्रीर न वहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि हम एक महान् विपत्ति के द्वार पर खड़े हुए हैं, जिसके खतरों को सिर्फ वही देख सकते हैं कि जिन्होंने स्वेच्छापूर्वंक कष्ट-सहन के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का तरीका श्रम्हत्यार किया है। तथापि, जैसा कि भेंट करने को श्राये हुए एक सज्जन से कल रात गाधीजी ने कहा, "यदि गोलमेज-परिषद् विधान-सम्बन्धी मामलों पर श्रमफल हो गई, तो सविनय-श्रम्बन्धा का फिर से श्राम्म होना श्रनिवार्य है। इसके सिवा श्रीर कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। क्योंकि, यदि श्राज हम इसे नहीं पाते, तो फिर इसका मतलब ही श्रमिश्चित काल के लिए इसे टाल देना है। परन्तु इसकी प्राप्ति की श्राशा के लिए बहुत गुझायश नहीं है, हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि श्राखिरी वक्त तक किसी-न-किसी हल पर पहुँ च जाने की श्राशा को मैंने सर्वथा त्याग दिया है। श्रीर, कम-से-कम मैं तो उस वक्त तक चैन न लूँगा, जबतक कि इसके लिए इर तरह की तदबीर न कर लूँगा।"

गॉधीजी के भाषण पर जो ग़ौर करेगे वे रास्ते में जी बाधाएँ हैं
उन्हें श्रच्छी तरह देख पायँगे। हमारे श्रापस में जो वाद-विवाद हुए वही
काफी प्रत्यच्च हैं—जैसा कि उन्होंने एक से
महासभा सर्वसाधारण
श्रीधिक बार कहा, हम सब इस सम्बन्ध में मूर्ख
ही रहे हैं। किन्तु सरकार ने हमारे श्रीनैक्य के

लिए जमीन तैयार करली ऋौर मत्ता छोड़ने के लिए ऋनिच्छित शक्ति

मान दल की सारी चतुराई लगाकर हमारे मेदभावों को वढ़ाने का प्रयत्न किया है। परन्तु महासभा ही वस्तुतः राष्ट्र है, श्रीर एक-मात्र वहु-सख्यक वर्ग है, कि जो सरकार के साथ सौदा कर संकता है; इसलिए सरकार को चाहिए था कि वह सब दलों की वाते सुन लेने के बाद उसके साथ बातचीत करती। लेकिन, यह प्रत्यच्च है कि, महासभा का जो महत्व है, श्रीर समस्त देश की तरफ से बोलने का वह जो दावा करती है, उसकी छाप वह सरकार पर नहीं डाल पाई है। "ऐसी हालत में में वापस चला जाऊँगा श्रीर इससे भी श्राधिक कष्ट-सहन के प्रभाव द्वारा यह प्रदर्शित करूँगा कि एक-मात्र महासभा ही ऐसी है, जो भारत-वर्ष के विस्तृत जन-समूह की प्रतिनिधि है।"

परन्तु, जैसा कि गाँधीजी ने "लन्दन स्कूल आफ़ इकोनामिक्स" (लन्दन का अर्थशास्त्र विद्यालय) के विद्यार्थियों से कहा था, वास्तविक और अन्तिम अड़चन है—भारत की परिस्थित के बारे मे अंग्रेज़ो की नितान्त अनिभज्ञता। हम लोगों को अंग्रेज़ लोग एहसानफ़रामोश और ऐसं लोग मानते हैं कि जो उन नेकियों को भुलाये हुए हैं, जो ब्रिटेन ने भारत के साथ की हैं। यह धारणा यहां के अधिकारीवर्ग में ही नहीं प्रचलित हैं, विल्क उनमें भी है, जो सार्वजनिक विचारों की बागडोर याम हुए हैं। एक बात और हैं। बहुत अर्सा गुजरा, स्वर्गाय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेज़ों के चरित्र का एक विशेष लच्चण बतलाते हुए कहा था, "मुक्तसे हमेशा अंग्रेज़ों द्वारा यह बात पूछी जाती है कि "जब कि हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा गरीवी हैं, तो वहां दगे और बलवे क्यों नहीं होते ? खिड़किया क्यों नहीं तोड़ी-फोड़ी जाया करतीं ?" आज-

कल भी अंग्रेजो की मनोवृत्ति लगभग वैसी ही बनी हुई है। उनकी समभ में श्रहिंसा का तरीका जल्दी नहीं स्नाता। तो फिर इसका अर्थ यह है कि गतवर्ष जो किया गया था, उससे अप्रधिक प्रदर्शन की अब त्रावश्यकता है। बाहर के हमलों और भीतरी फ़िसादों के खतरे इतने बढा-चढाकर श्रीर ऐसे सयानेपन से लोगों के दिमागों में जमा दिए गये हैं कि साधारण अंग्रेज लोग ग्रद्ध भावना से यह मानने लग पड़े हैं कि हिन्दुस्तान की रचा बिना श्रेंशेज़ी बन्दक के हो ही नहीं सकती। कुछ अश तक तो यह शासक-जाति के स्वामाविक अभिमान की बात है-- क्योंकि दूसरे राष्ट्र पर हुकुमत चलानेवाली जाति स्रपने ऊपर कुछ जिम्मेवारिया श्रीर हुकूक योंही श्रोढ़ लेती है श्रीर इसके विपरीत शासित जाति को साधारण-से-साधारण स्वत्व भी बरतने नहीं देती। न्न्राप प्रत्येक सड़क के श्रासपास, दीवारो पर, दुकानों के महोखों पर, रेलगाड़ियों के रास्तों पर श्रौर समाचारपत्रों के पृष्ठों पर लिखी या चिपकी हुई श्रपीलें पढ़ते हैं कि 'केवल इंग्लैंड की बनी हुई चीज का इस्तेमाल कीजिए, बाहर का कोई भी माल न खरीदिए।' परन्तु हिन्दुस्तान में इसी बात को कहना-सिर्फ देशी चीजे खरीदने की अपील करना- खतरनाक श्रीर विद्रोहात्मक माना जाता है ! एक विद्रुषी महिला तो-जो कि एक स्शिचित एव घटनात्रो से सुपरिचित व्यक्तियों की सभा में बैठी थी-गम्मीरता से पूछ उठीं कि जो राष्ट्र त्रापस में ही कगड़ रहा हो, क्या उसे स्वतन्तत्रा के बारे में सोचने तक का भी न्यायोचित श्रधिकार है ? लोगो की श्राम चिल्लाइट यही है कि "तुम लोग पहले स्वतन्त्र होने की योग्यता तो प्राप्त करो !"

परन्तु मे यहाँ शासक जाति की पहले से बनी हुई धारणुत्रों श्रौर उसके अज्ञान के सब पहलुओ पर, चाहे वे वास्तविकताओं से सम्बन्ध रखते हों या इतिहास से, बहस करने के लिए जन्मसिद्ध श्रिधिकार तैयार नहीं हूं। ये बाते तो उन लोगो के लिए श्रनिवार्य हैं, जो अपने को विजयी जाति ठहराते हैं। परन्त जिसके पैर में काँटा चुमता है वही पराई पीर जान सकता है। श्री जे॰ दवलीन महाशय ने, जो कि एक ब्राइरिश देशमक हैं, एक सभा मे, जिसमे कि गाँधीजी का खानगी भाषण हो रहा था, स्वातन्त्र्य-प्रेमी के नाते इन खरे शब्दों में अपना मत प्रकट किया था, "त्राप इससे भारतीय परिस्थितियो को समक्तने के लिए कह रहे हैं, परन्तु दरश्रसल बात यह है कि किसी भी राष्ट्र के स्वातन्त्र्य-स्वत्व को स्वीकार करने के लिए किसी अध्ययन की श्रावश्यकता नहीं है। वह तो देश या राष्ट्र का जन्मसिद्ध श्रधिकार है।" गॉधीजी ने इस मत मे फक्कत एक बात ख्रीर जोड़ दी है, वह यह कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं है, बल्कि हमने इसे आत्मत्याग के बल पर कमाया भी है।

परन्तु प्रत्यस्तः बात ऐसी मालूम होती है कि स्वेच्छापूर्वक किये गये श्रात्मवित्तान के रूप में इसकी शिक्ता की श्रावश्यकता श्रभी इक्तलैंड की जनता को बनी हुई है। गाँधीजी श्रभी तक कुछ हज़ार अँग्रेजों से मिल सुके हैं श्रीर वह श्रनेक बार उनके कानो में यह डाल सुके हैं कि श्रॅग्रेज लोगों के इरादे चाहे जितने साफ क्यों न हों, लेकिन श्रॅग्रेज़ी हुकूमत से हिन्दुस्तान को नुक्तसान ही पहुँचा है श्रीर हम उससे श्रपना पिड छुड़ाना चाहते हैं। यह शिक्ता वेश्रसर सावित हुई हो सो वात नहीं है, लेकिन उसकी जो रफ़्तार है वह धीमी है श्रीर इतनी धीमी है कि भयपद है; क्योंकि हिन्दुस्तान के लोग सर्वत्र बे-मीत मर रहे हैं, यातनाये भोग-भोग कर पामाल हो रहे हैं। यह बात बगाल, सयुक्तप्रान्त श्रीर वारडोली की रिपोटों से साफ सावित हो रही है। इसी वजह से गाँधीजी ने कई समामचों से इस बात को दुहराया है कि दस-बारह लाख मनुष्यों का स्वाहा करना करोड़ों की उपर्यु के प्रकार की मौत से श्रीवक वेहतर है, उनकी मुक्ति के बारे में निरन्तर सोचे बिना मेरा जीना दुरवार है। श्रन्तर केवल इतना है कि इम लोग श्रापने प्रतिद्वन्द्वियों के रक्त से श्रपनी श्रॅगुलियाँ कलुषित न करेंगे श्रीर इम श्रसत्य का सहारा न लेंगे। हम लोगों ने तो सब श्राशाश्रों को तिलाञ्जलि दे दी है। हम तो श्रपनी पीठ दीवार की श्रोर करके लड़ रहे है श्रीर जबतक कि भारतीय श्राम-निवासियों के लिए जीवन-सचारियी स्वतन्त्रता प्राप्त न हो जायगी तबतक हमें चैन न होगा।

गोलमेज-परिषद को सब तरह की उपमात्रों का शिकार होना पड़ा । कुछ लोगों ने उसे उस मुदें की उपमा दी थी, जिसे प्राणप्रद वायु देकर जीवित करने का प्रयत्न किया जाता हो। कुछ ने निरुद्देश्य गोलमेज उसे डूवे हुए मनुष्य को निकालकर कृत्रिम श्वासोच्छवास द्वारा सजीव करने के समान बताया था। क्रछ ने तो यहाँ तक ख़याल किया था कि परिषद् मर चुकी है. श्रीर प्रधानमन्त्री तथा लार्ड चान्सलर इस बात की फ़िक में हैं कि उसकी अन्त्येष्टि-किया किस प्रकार की जाय। किन्तु मेरा खयाल है कि यह कहना ही सबसे अधिक ठीक है कि अवतक के इतने सप्ताहो तक जानवू मकर आवश्यकीय बातों की स्रोर से ऋाँखे बन्द किये रखने के बाद स्रव स्रन्तिम घड़ी मे परिषद् के संचालकों का ध्यान उनकी श्रोर गया है। किसी-न-किसी बहाने से उन्होंने मध्यविन्दु श्रर्थात् मुख्य वात पर श्राने की किसी भी इच्छा के बिना इधर-उधर चक्कर काटना ही पसन्द किया। श्री वेजवुड बेन के शब्दो में "प्रश्न के मध्यविन्दु पर श्राये विना ही हम लोग संघ-विधायक-समिति की अन्तिम यैठक मे आ पहुँचे हैं।" अथवा, जैसा कि श्री वेल्स्फोर्ड ने ऋषिक स्पष्ट शब्दों में कहा था--"गौरा वातों पर उकता देनेवाली सम्पूर्णता के साथ वहस की जाने दी गई। इस वात पर सव सहमत हो गये कि व्यवस्थापिका-सभा के उच्च-विभाग में एक-सौ श्रौर

निम्न विभाग में दो-सौ सदस्य रखे जायँ। किन्तु तीन-सौ सदस्यों की यह व्यवस्थापिका-सभा पार्ल मेंट होगी श्रथवा वाद-विवाद सभा, यह श्रमीतक शङ्कास्पद ही है; क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं जानता कि राजस्व, सेना श्रथवा वैदेशिक नीति के विषय में वे हस्तचेंप कर सकेंगे श्रथवा नहीं, और यदि कर सकेंगे तो कब श्रीर किस हद तक।"

गाँधीजी ने तो संघ-विधायक-समिति के ऋपने सर्वप्रथम भाष्या में ही इस बात की चेतावनी दे दी थी और उसके बाद भिन्न-भिन्न कई श्रवसरों पर श्रावश्यक वातों की श्रोर परिषद् का ध्यान खींचने का प्रयस्त किया श्रीर छोटी-मोटी तफसील की चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया था। त्र्यत्य-सख्यकों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाले कुछ प्रतिनिधियों श्रौर मुसलमान प्रतिनिधियों की श्रनुचित गुट्टबन्दी तथा श्रल्पसंख्यक समिति में प्रधान-मन्त्री के भाषण से तो इस बाल की खाल निकालने की नीति की हद्द हो गई ब्रौर इसलिए गाँधीजी के लिए तो सब बातों को खोल देनेवाले श्रीर सच्चे भावनायुक्त भाषण-द्वारा सबको कोड़े लगाकर अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करने के सिवा दूसरा कोई उपाय ही न था। परिषद् बुलानेवालों ने देखा कि यदि हम मौलिक विषयों पर प्रतिनिधियों के मत जाने विना ही उन्हें भारत वापस मेज देंगे तो इससे हम अपने आपको सर्वथा ग़लत परिस्थित में डाल लेगे । श्री वेजवुड वेन के भाषण का उद्धरण तो मैं श्रभी दे ही चुका हूँ। श्री लीस्मिय ने उनका समर्थन किया और अँग्रेजों की स्रोर से कदाचित् पहली ही वार परिषद् को याद दिलाया कि गाँधीजी त्रीर लार्ड हर्विन के बीच हुए समसौते के अनुसार संरत्त्यों के सम्बन्ध की चर्चा आवश्यक हो

गई है। श्री बेन ने इस सुन्दर वाक्य में कहा—"क्या यह एक ऐसी बात है, जो कि एक हाँ य में ब्रेंड शा (टाइमटेबल अर्थात् समय-सूची) और दूसरे हाथ में घड़ी रखकर समाप्त की जा सके?" अनिच्छापूर्वक ही क्यों न हो, प्रधानमन्त्री, लार्ड सैक्की तथा मुसलमानों को भी इसपर विचार करना पड़ा और नतीजा यह हुआ कि अन्त में जिस बात से भारत के करोड़ों मूक प्राणियों का सम्बन्ध है, अब हम उसकी चर्चा के मध्य में हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि परिषद् को अन्त में आवश्यकीय बातों का ध्यान हुआ है और दिन-प्रति दिन जो भाषण हो रहे हैं उनका प्रधानमन्त्री की भावी घोषणा पर कुछ वास्तविक असर हो या न हो, कम-से-कम उनसे यह लाभ अवश्य होगा कि ब्रिटिश सरकार के सामने जनता की माँग जितनी भी सम्भव हो सके उतनी स्पष्टता के साथ आ जायगी।

सघ-विधायक-समिति में अपने दो लाक्ष्णिक भाषणों द्वारा गाँधीजी ने लोगों की आँखें खोलीं। उन्होंने इतनी स्पष्टता के साथ, जितनी पहलें मूल विषय

किसीने नहीं की थी, यह बात साफ कर दी थी, कि प्रत्येक बात इस मूल विषय पर निर्मर है कि ब्रिटेन ने भारत पर जो कब्जा किया, आज जो वह उसे अपनी अधीनता में रख रहा है, और आगे जो वह उसपर अपना कब्जा बनाये रखना चाहता है, वह उचित है या नहीं १ और महासमा की ओर से इस तत्त्व को रखने के बाद कि ब्रिटेन ने भारत पर जो कब्ज़ा किया, आज जो वह उसे अपनी अधीनता में रख रहा है, और आगे भी जो वह उसपर अपना कब्ज़ा किया, साज जो वह उसे अपनी अधीनता में रख रहा है, और आगे भी जो वह उसपर अपना कब्ज़ा बनाये रखना चाहता है, वह अनुचित है, यह बात जोर से कहने में उन्हें कुछ भी कठिनाई नहीं है कि 'यदि सारी सेना हमारे अधिकार में

न ग्राती हो तो उसे तोड देना चाहिए।' सच वात तो यह है कि हमें ग्रपनी सत्ता सौंपने की ब्रिटेन की सच्ची नीयत ही नहीं है, श्रौर हममें से भी कुछ लोग सत्ता एव अधिकार-सूत्र प्राप्त करने श्रीर भारत के पददलित श्रीर श्ररोड़ों मृक जनता के हित में ही उसका सर्वथा उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों ग्रोर के मापलों, साथ ही लार्ड सैंकी के इस प्रश्न का कि 'क्या भारत चाहता है कि ब्रिटिश-सेना वापस खींच ली जाय ?' सर तेजबहादुर सम् तथा श्री शास्त्रीजी के श्रद्धाहीन भाष्रणों तथा व्यापारिक भेद-भाव की निति पर हुए गाँधीजी के भाषण से हमारे ही दलों में जो खलभलाहट पैदा हो गई थी. उसका इस बात से खुलासा हो जाता है। क्योंकि इस भाषणा में गाँधीजो केवल व्यापार में भेट करने की नीति पर ही नहीं बोले थे, वरन् उन्होंने प्रजा द्वारा श्रीर प्रजा के लिए ही शासित उस भारत का चित्र सामने खड़ा कर दिया, जो कि केवल विदेशियों की लूट से ही स्वतन्त्र न होगा विक्त देश के पूँजीपितयों श्रीर नमींदारों श्रीर वीढिक तथा सामाजिक निरकुश श्रमीर-उमरावों की लूट से भी, जो कि अभी तक विदेशियों की ही तरह ग़रीवों की गाढ़े पसीने की कमाई पर ही जिन्दा रहते आये हैं, मुक्त होगा। इसीलिए उनके इस भाषण को 'बोलशेविक भाषण' का नाम दिया गया। किन्तु महा-समा की ऋहिंसा की नीति उसको दूसरे किसी भी मार्ग से पृथक् कर देती है। साथ ही गाँधीजी ने परिषद् के सामने यह वात छिपी न रखी कि कोई भी स्वार्थ जो न्यायपूर्वक प्राप्त न किया गया होगा, श्रथवा जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के बिरुद्ध होगा, उसे न्याय की दृष्टि से विचार किये जाने श्रौर तदनुक्ल निर्णय के खतरे में पड़ना होगा । इसीलिए 'डेली मेल' ने त्राज यह पोस्टर ऋथवा विज्ञापन प्रकाशित किया है—"गाँधीजी को घर वापस भेज दो।"

श्राज एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति के पुत्र ने गाँधीजी से पूछा--"तब भारत के भविष्य में क्या है ? क्या परिषद् का असफल होना निश्चित है ?" उत्तर में गॉघीजी ने कहा-"ऐसा कहना कृतघ्नता होगी। किन्तु मुक्ते सफलता की आशा बहुत कम है।" फिर पूछा गया-"क्या श्राप नहीं समसते कि सरकार ने इस विषय पर चर्चा करने दी, इसलिए वह श्रब कुछ करेगी ? क्या सरकार में परिवर्तन हो जाने से कुछ श्रन्तर पड़ेगा ?" गाँधीजी ने तुरन्त ही विना किसी सङ्कोच के स्थिति का सार बताते भ्रौर दोनों ही प्रश्नों का एक-साथ जवाब देते हुए कहा--- "श्रवश्य ही मैने तो उससे अधिक अञ्चाई की आशा की थी: किन्तु सुके यह प्रतीत नहीं होता कि उसने सत्ता हमारे हाथ में सीप देने का निश्चय कर लिया है। रहा दोनों दलों (मज़दूर श्रीर श्रनुदार) के सम्बन्ध में, सो मेरा खयाल है कि भारत के लिए तो दोनों में इतना ही ऋन्तर है जितना कि 'त्राधा दर्जन श्रौर छः कहने में ।' सच पूछा जाय तो मुक्ते इस वात की ख़शी है कि अनुदार-दल की इतनी अधिक बहुमति के साथ मुक्ते निपटना है । क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चुराकर नहीं ले जाना चाहता. मुक्ते तो इतनी बड़ी ऋौर अच्छी बात चाहिए, जिसे ग़रीब आदमी त्रासानी से देख और समक्त सकें, और इसलिए यह अच्छा है कि सके एक मजबूत दल के साथ लड़ना है ऋौर जो मै चाहता हूँ वह उस मज़-वृत दल से जीत लेना है। मुक्ते तो स्थायी चीज चाहिए। मुक्ते सम्बन्ध तोड़ना नहीं उसे बदल देना है। भारत श्रौर इंग्लैंड के बीच समान

सामेदारी का सम्बन्ध तभी टिक सकता है, जब कि प्रत्येक पद्ध कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का ज्ञान रखकर दोनों का हित-साधन करे। श्रीर इसलिए मैं यह अनुभव करना पसन्द करूँगा कि अनुदार दल के शासनकाल में हम अनुदार मतवादियों को वह सममा सके कि न तो इस अयोग्य प्रतिपद्धी हैं, न अयोग्य सामेदार।"

किन्तु जैसा कि मैं हाल ही में कह जुका हूं, मूलतत्व का ही प्रश्न विकट है। श्रीर श्रॅप्रेज जनता की श्रीर से 'डेलीमेल' उसे इस प्रकार रखता है——"भारत के बिना ब्रिटिश-राष्ट्रस्य के टुकडे-टुकडे हो जायंगे। व्यापारिक, श्रार्थिक,राजनैतिक श्रीर भीगोलिक दृष्टि से यह हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। किसी भी श्रॅप्रेज के लिए, इसपर के श्रिषकार को खतरे में डालना, बड़े-से-बडे राजद्रोह का पाप करना होना।"

श्री लायर्ड जार्ज ने गाँधीजी को अपने यहाँ चर्ट में निमन्त्रित करने का सौजन्य बताया था। गाँधीजो को लाने ग्रीर ले श्री लायर्ड जार्ज जाने के लिए उन्होंने अपनी मोटर मेजी श्रीर उनके साथ अपनी तीन घरटे की मुलाकात में अत्यन्त मधुरता श्रीर सर्वथा निष्कपटता के साथ बातचीत की।

स्त्रियों की विभिन्न संस्थान्त्रों की न्नोर से गाँधीजी से भाषण के लिए
प्रार्थनायें न्नाई थीं, किन्तु मिस एगेथा हेरिसन ने उन सब को 'स्त्री-भारतसमाज' के न्नान्तर्गत एक जगह इकड़ी कर गांधीजी को संयुक्त स्त्री-सभा

मारतीय स्त्रियाँ

किया । इस सभा में गांधीजी ने भारतीय स्त्रियों के
सम्बन्ध में प्रचलित न्नानेक वेहदी धारणान्नों को दूर करने का न्नावसर

साधा श्रीर गत सत्याग्रह-संग्राम में उन्होने जिस बहादरी से भाग लिया उसका ताहश चित्र उपस्थित किया | उन्होंने कहा, "कई तरह से वे कदाचित आपसे कहीं अधिक उच्च हैं। आपको अपना मताधिकार प्राप्त करने में अनेक अवर्शनीय कहां का सामना करना पड़ा था। भारत में वह स्त्रियों को मागते ही मिल गया । उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के मार्ग में किसी प्रकार की क्कावट नहीं आई और स्त्रिया केवल महासभा की ऋष्यचा ही नहीं हुई हैं, प्रत्युत श्रीमती सरो-जिनी नायड़ उसकी कार्यसमिति की सदस्या तक हैं। कई वर्षों से श्रीर गत सत्याग्रह-संग्राम में जब हमारी समितिया गैरकान्नी घोषित करदी गई' श्रीर उनके जिम्मेदार कार्यकर्ता जेल में भेज दिये गये, तब हमारी स्त्रिया ही थीं, जो मोचें पर सामने आईं, उन्होंने डिक्टेटरों- सर्वाधिकारयक्त श्रध्यत्तों--का स्थान लिया श्रीर जेलें भरदीं। किन्त इसका यह श्रर्थ नहीं कि पुरुषों के हाथों उन्हें कष्ट-सहन न करना पड़ा हो। उन्हें भी कड़वी घंटें पीनी पड़ी हैं। किन्तु में श्रापको विना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहता हूँ कि मिस मेयो की भारत-सम्बन्धी पुस्तक में स्त्रापने जो कुछ पढ़ा है, उसका ६६ प्रतिशत कुठ है। मैंने इस पुस्तक का एक-एक पृष्ठ पढ़ा है श्रीरं उसे समाप्त करते ही मेरे मुँह से सहसा निकल पड़ा कि यह तो सर्वथा एक गन्दी नालियो के इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है। मिस मेयो की कथित कुछ बातें सच हैं: किन्तु यह कहना कि वे बातें सर्व-साधारण में त्रामतौर पर प्रचलित हैं सर्वथा कुठ है: त्रौर पुस्तक की कुछ बाते तो उसने केवल ऋपनी कल्पना से ही घड ली हैं।"

इसके बाद गाधीजी ने वतलाया कि किस प्रकार गतवर्ष स्त्रियों के

मुग्ड-के-मुग्ड घर से बाहर निकल ग्राये ग्रीर उन्होंने ग्रापूर्व एव ग्राश्चर्यजनक जागति का परिचय दिया। उन्होंने जलूसों में भाग लिया, कानून तोडे, ग्रॅगुली तक उठाये विना ग्रीर पुलिस को विना कुछ ग्रप-शब्द कहै लाठियों के प्रहार सहे, ग्रीर ग्रपनी विनयशक्ति का उपयोग कर शरावियों से शराब ग्रीर विदेशी वस्त्र के व्यापारियों तथा ग्राहकों से विदेशी वस्त्र वेचना ग्रीर खरीदना छुड़वाने में सफलता प्राप्त की। वह स्त्री सरोजिनी नायड़ की तरह सुशिचिता नहीं, सर्वथा निरच्हर थी, जिसने ग्रपने सिर पर लाठी के प्रहार सहन किये ग्रीर रक्त की घारा वहते रहने पर भी श्रविचल भाव से डटी रहकर ग्रपने साथ की बहनों को ग्रपने स्थान सं न हटने का ग्रादेश देती रही ग्रीर इस प्रकार बोरसद जैसे छोटे-से गांव को थर्मापोली बना दिया। गतवर्ष की विजय का मुख्य श्रेय इन्हीं स्त्रियों को है।

प्रश्नों के लिए बहुत कम समय रह गया था। किन्तु जो एक-दो प्रश्न पूछे गए, उनसे पता चलता था कि ये वहनें गोलमेज-परिषद् के काम को कितनी श्रातुरता से देख रही हैं। गांधीजी ने उनसे कहा—"श्रय भी समय है कि यह दोनों देश ससार के कल्याण् के लिए परस्पर समानता की शर्त पर सयुक्त रह सकते हैं। यह मेरी श्रात्मा के लिए सन्तोपप्रद न होगा कि मारत के लिए स्वतन्त्रता तो प्राप्त करली जाय श्रौर संसार की शान्ति में सहायता न दी जाय। मेरा विश्वास है कि जिस समय इंग्लेंड भारत को श्रपना शिकार बनाना छोड़ देगा, उस समय वह दूसरे देशों का शिकार भी बन्द कर देगा। कुछ भी हो, भारत तो इस रक्तशोपण् के श्रपराध में भाग नहीं लेगा।"

## : 90:

पिछले कुछ दिनों में गाँधीजी लन्दन श्रथवा श्रन्य स्थान की समाश्रों में इस समय प्रायः सभी निर्णायक प्रश्नों पर श्रपने विचार प्रकट कर चुके हैं। प्रश्नों के उत्तर के रूप में उन्होंने जो-कुछ कहा है, वह सब मैं उन्हों के शब्दों में यहां दे देना चाहता हूँ।

उनसे पूछा गया—क्या श्राप श्रपने बजट को बरावर करने के लिए नमक पर टैक्स न लगाते ? क्या श्राप संघ को कुछ वस्तुश्रों पर, जिनमें नमक भी शामिल है, टैक्स लगाने की श्रमर्थादित सत्ता दिये जाने से सहमत न होंगे ?

गाँधीजी ने जवाब दिया—संघ-शासन को नमक पर कर लगाने का कोई हक नहीं होगा। जबतक मैं श्रारीवों पर टैक्स लगाने का पाप न करूं, मैं नमक पर कर लगाकर बजट को वराबर करने की कल्पना तक नहीं कर सकता। यदि आप बजट को बराबर करना चाहते हैं तो सैनिक व्यय को कम क्यों नहीं करते १ पहले से ही अत्यधिक कर के बोफ से दवे हुए शरीव भारतीय करदाताओं पर और कर लगाना मानवता के विरुद्ध अपराध करना होगा। आप चाहे तो हवा और पानी

पर भी टैक्स लगाकर भारत के जिन्दा रहने की कल्पना कर सकते हैं।

गाँधीजी को जितना दुःख इङ्गलैंड में भारत के सम्बन्ध में फैले हुए श्रज्ञान से होता है, उतना श्रौर किसी बात से नहीं होता। इङ्कलैंड के सब भागों से एकत्र, और अनेक सस्थाओं और प्रतिनिधि ऋँग्रेज पुरुषों श्रौर स्त्रियों के, एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा−-''वह कौन है, जो यह कहता है कि स्त्रापने भारत का भला किया है ! हम या त्राप ! हल की नोक से दबनेवाला मेंटक ही जानता है कि नोक कहा चुम रही है। क्या आप जानते हैं कि दादामाई नवरोजी, फ़ीरोज्शाह मेहता, रानाडे, गोखले जैसे व्यक्ति, जो आप पर फिदा थे श्रीर ब्रिटिश सम्बन्ध तथा श्रापकी सम्यता द्वारा होनेवाले लामों के लिए गर्वित थे, वे सब इस बात के कहने में सहमत थे कि सब मिलकर आप ने भारत को हानि ही पहुँचाई है ? श्राप जब जायँगे, हमें दिखताग्रस्त श्रीर नपुसक बने हुए छोड़कर जायॅगे; श्रीर जो लोग श्रापसे प्रेम करते हैं, उनकी परछाहीं श्रापसे पूछेगी--'शिक्ता के इन वर्षों मे श्रापने क्या किया है !' श्रापको यह बात समक्त लेनी चाहिए कि श्रापके वेतन की दर से हम चौकीदार नहीं रख सकते; क्योंकि आप चौकीदारों से बढकर नहीं हैं, ऋौर जिस राष्ट्र की ऋौसत ऋामदनी दो ऋाने रोज़ प्रति व्यक्ति हो, वह इतनी तनख्वाह नहीं दे सकता । मैं बार-बार इस बात को नहीं दुहराना चाहता कि जब कि आपके प्रधान-मन्त्री का वेतन आपकी श्रीसत श्रामदनी का ५० गुना है, भारत का वाइसराय एक भारतीय की श्रीसत श्रामदनी का ५,००० गुना लेता है। श्राप कहते हैं कि हम एक

दुर्वल जाति हैं। ठीक है, लेकिन हमारा दिल बड़ा सज्वृत है। श्रीमती सरोजिनी नायडू का दूसरा या तीसरा संस्करण नहीं, प्रत्युत् अल्स्झान तक से अपरिचित और अशिक्ति दुवली-पतली भारतीय जियों तक ने छाती आमे कर लाठियों के प्रहार सहे हैं। आपके मत से हम शासन-कार्य में प्रवीण नहीं हैं। ठीक है, किन्तु क्या सर हेनरी कैम्पवेल देनरमैन ने यह नहीं कहा कि सुशासन स्वशासन अयवा स्वराज्य का स्थानापत्र नहीं है ? क्या आप, जो कि भूले या ग़लतियां करने में सिद्धहस्त हैं, आप जो कि लॉर्ड सेलिस्वरी के शब्दों में भूलों के ज़रिये सफ्लता प्राप्त करना जानते हैं, हमें भूलें करने की स्वतंत्रता न देंगे। हम चिदेशी अंकुश से पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं। असंख्य पुरुष और लिबों की आत्मा में, जो विदेशी नियन्त्रण से उकता गये हैं, लोहा घर कर चुका है। हम बह स्वतन्त्रता यदि आप चाहे तो आपकी सहायता से, अन्यिया उसके विना ही, प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं।

"और अल्य-संख्यको के प्रश्न के इस होने का क्या अर्थ है ! मैं अपने जीवन-भर इसे नहीं समफ सकता । आप महासमा को अनेक संस्थाओं में से एक अथवा सबसे बड़ी संस्था मानते हैं । किन्तु मैं आपसे कहता हूं कि महासभा न केवल सबसे बड़ी संस्था है वरन केवल वही सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रधान संस्था है, जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ी है । इस महासभा की पुकार पर ही सैकड़ों गांववालों ने प्रायः अपनी इस्ती तक को मिटा दिया, हज़ारों रुपये की फसल जला दी गई या कौड़ियों के मोल वेच दी गई और लाखों स्पये के मूल्य की ज़मीन जल्ल करली गई और वेच दी गई।

क्या आप समभते हैं कि ये सब आपदाये हमने केवल दुकड़ों के ही लिए सही हैं ! कहा जाता है कि महासभा एक हिन्दू-संस्था है । क्या श्राप समऋते हैं कि गतवर्ष जो लोग लड़े, जेल गये श्रीर मरे वे सव हिन्दू थे ? उनमें कई हज़ार मुसलमान थे, ऋौर बहुत से खिख, ईसाई, पारसी श्रीर श्रन्य सब लोग थे। बहुसख्यक श्रथवा श्रल्पसख्यक जातियों की बात न किहए । ऋकेली महासमा ही सबसे बड़ी बहु-संख्यक जाति है। स्त्राप इससे अल्पसंख्यक जातियों के दावों का सम्मान करने के लिए कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि महासमा एंग्लो-इरिडयन श्रीर भारतीय ईसाइयों के लिए, श्रीर फिर मैं समकता हूँ, उनमें प्रोटेस्टेयट श्रीर कैथोलिक सम्प्रदायों के लिए, श्रीर श्रॅग्रेजों के लिए श्रीर उनमें भी प्रोटेस्टेख्ट ऋौर कैथोलिकों के लिए, श्रौर हिन्दुःश्रों में जैन, बौद्ध, सनातनी, श्रार्यसमाजी श्रादि जितनी उपजातियों में बॉटना चाहे, उनके लिए, भारत के टुकड़े-टुकड़े कर डाले ? कम-से-कम मैं तो अंग-विच्छेद के इस हृदयहीन कार्य मे सम्मिलित न होऊँगा। क्या आप इसी तरह फूट डालकर शासन करने की ऋपनी नीति से भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ! छोटी ऋल्प-संख्यक जातियों को पूर्ण नागरिक ऋधिकार मॉगने का पूरा हक है। किन्तु इसके लिए उन्हे पृथक् प्रतिनिधित्व के लिए उत्साहित न कीजिए। वे कौंसिलों में चुनाव के खुले हुए द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। एग्लो-इण्डियनों को अपने हितों के भुला दिये जाने का डर क्यों है ! क्या इसलिए कि वे एग्लो-इविडयन हैं ! नहीं, उनका डर इसलिए है कि उन्होंने भारत की कुछ सेवा नहीं की है। उन्हें पार-सियों के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने भारत की सेवा की है श्रीर जो पृथक निर्वाचन की मॉग न करेगे श्रीर यह इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि वे केवल अपनी सेवा के अधिकार से ही कौंसिलो मे पहुँच जायॅगे। दादाभाई नवरोजी का सारा जीवन भारत की सेवा में बीता और किसी भी अँग्रेज लड़की की तरह शिव्वित और ससंस्कृत उनकी चारों पोतियाँ किसानों के लिए गुलामों की तरह काम कर रही हैं। उनमें से एक-एक प्रान्त की डिक्टेटर थीं, श्रीर जब वह प्रान्तीय कौंसिल के लिए खड़ी हुईं, तो उन्हें सबसे ऋधिक मत मिले। इस समय वह सरहद के पठानों मे चरखे का सन्देश फैलाकर उनके हृदयों पर श्रिधकार कर रही हैं। इसी तरह एंग्लो-इएडयनों को भी सेवा के राजमार्ग द्वारा कौसिलों में प्रवेश करना चाहिए। यही बात ऋँग्रेजो के सम्बन्ध में है। क्या यह लजा की बात नहीं है कि जिस देश की श्रेंग्रेजों ने दरिद्र बनाया है, वे वहाँ अब भी रिआयत चाहते हैं और दरिद्र देश की कौसिल के लिए पृथक निर्वाचन का दावा करते हैं ! नहीं, मैं इन दलों के लिए भारत के टुकड़े-टुकड़े करने का गुनाह हरगिज नहीं कर सकता। यह सारे राष्ट्र का श्रङ्ग-विच्छेद अथवा टुकड़े-टुकड़े करने के खिवा श्रीर कुछ न होगा।"

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, जो लोकप्रसिद्ध प्राचीन रोम की स्त्रियों के समान किञ्चित मह्मयुद्ध में अनुराग तथा वचों के ऊपर अभिमान करती हैं, एक दिन भारतीय नवयुवक साम्यवादियों के दल को गाँधीजी से परिचित कराया। लगभग ये सब नवयुवक अपनी मातृभूमि से निर्वासित और उत्कट शोधक वृत्ति वाले थे। उन्होंने एक भीषण प्रश्नाविल, जिसको वे कुछ दिन पहले छोड़ गये थे, गाँधीजी से पूछी। कुछ प्रश्न और गांधीजी के उत्तर यहां दिये जाते हैं।

प्र०—'किंस रीति से भारतीय नरेश, जमींटार, भिज-मालिक, साह्कार श्रीर दूसरे नफाख़ीर भनी हो जाते हैं, यह टीक टीक नताइए।"

ड॰- "वर्तमान काल में सर्वशाचारण को लूटकर।"

प्र०—"क्या ये वसे भारतीय मजदूरों श्रीर किसानों की स्थिना लूटे चनवान हो सकते हैं।"

उ०--"इँ, किसी ग्रंश तक।"

प्र०—"क्या इन वर्गों को साधारण मजदूरों श्रीर किसानों में श्रिविक श्राराम में रहने का कोड़े सामाजिक श्रिविकार है, जब कि उनके अम से धनी मालदार होते हैं ?"

उ०—"कोई भी अध्कित नहीं है। मेरा विचार समाज के विषय
में यह है कि बद्यमि जन्म से हमें सबके समान अधिकार हैं, अर्थात्
हमें सबको समान अवसर मिलने का अधिकार है, पर सबकी
एक-सी बोत्यता नहीं होती। यह बात सम्भवतः असम्मव हैं।
जैसे सबकी कॅचाई, रंग आदि एक-से नहीं होने। इस कारण सम्भवतः
कुछ में कमाने की बोत्यता अधिक और कुछ में कम होगी। बुढिमान
मनुष्य अधिक कमा सकेंगे और इसके लिए वे अपनी बुढि काम में
लावेंगे। यदि वे अपनी बुढि का सदिच्छापृत्वेक उपयोग करेंगे तो वे
राष्ट्र की सेवा करेंगे। वे अपनी कमाई बतीर सरस्तक के ही स्ल मकेंगे।
हो सकता है कि इसमें मुक्ते विलक्कल सफलता न मिले। मरन्तु में तो
इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं और मीलिक अधिकारों के बोप्नशा-पत्र
में भी यही वात समानिष्ट है।"

प्र०—"क्या आप यह नहीं मानते कि अपनी आर्थिक और सामाजिक मुक्ति के लिए किसानों और मजदूरों का वर्ग युद्ध जारी करना न्यायसगत है, जिससे कि वे हमेशा के लिए समाज के परोपजीवी वर्गों को सहायता पहुँचाने के बोक्त से मुक्त हो सकते हैं ?"

उ०-- "नहीं । उनकी तरफ़ से मैं स्वय एक क्रान्ति कर रहा हूँ । हाँ, वह है ऋहिंसात्मक क्रान्ति।"

प्र०—"युक्तप्रान्त में भूमिकर कम कराने के अपने आन्दोलन के द्वारा आप किसानों की स्थिति में कुछ सुधार भले ही करें, पर उस पद्धति के मूल पर आप आघात नहीं करते १"

उ०—"हाँ। किन्तु सभी बातें एकसाथ हो भी तो नहीं सकतीं।" प्र०—"तब आप उनमें संरक्षकता का भाव कैसे पैदा करेंगे ? क्या उन्हें समका बुक्ताकर ?"

उ०—"कोरे शब्दों से सममाकर नहीं, बल्कि एकाग्र होकर अपने साधनों का व्यवहार करूँगा। कई लोगों ने मुमे अपने समय का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कहा है। सम्भव है कि ऐसा न हो, किन्तु मैं स्वय भी अपने को क्रान्तिकारी मानता हूँ—अहिंसात्मक क्रान्तिकारी। असहयोग मेरा साधन है। और तवतक कोई भी व्यक्ति धन-सग्रह नहीं कर सकता, जंबतक कि उसे तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का स्वेच्छापूर्ण या बलात् सहयोग न प्राप्त हो।"

प्र॰—"पूँजीपतियों को संरक्षक वनाया किसने ? उन्हें कमीशन लेने का क्या हक है ? और आप वह कमीशन कैसे निश्चित करेंगे ?" उ०—"उन्हें कमीशन लेने का हक है, क्योंकि पूँजी उनके क्रज्जें में है। उन्हें सरस्क किसीने नहीं बनाया है। मैं उनसे संरस्क बनने को कह रहा हूँ। आज जो अपने को सम्पत्ति का मालिक मानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि वे सम्पत्ति के सरस्क बनें, अर्थात् अपने खुद के हक से उसके मालिक बने। मैं उनसे यह नहीं कहूँगा कि वे कितना कमीशन ले, किन्तु जो उचित हो वही उन्हें लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस आदमी के पास १००) होंगे उससे मैं कहूँगा कि वह ५०) खुद रखकर बाकी के ५०) मजदूरों को दे दे। परन्तु जिसके पास एक करोड़ रुपया होगा उससे शायद मैं सिर्फ़ १ फी सैकड़ा ही अपने लिए लेने को कहूँगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि कमीशन की मेरी दर निश्चित नहीं होगी, क्योंकि उसका परिशाम तो घोर अन्याय होगा।

"श्रामलोग ( सर्वसाधारण ) तो, जमींदारो श्रीर श्रन्य मुनाफेदारों को श्राज भी श्रपना शत्रु नहीं मानते । परन्तु इन वर्गों ने उनके साथ जो श्रन्याय किया है उसका मान उनमें जायत करना होगा । मैं श्रामलोगो को यह नहीं सिखाता कि वे पूँजीपितयों को श्रपना शत्रु माने, किन्तु मैं तो उन्हें यह सिखाता हैं कि वे खुद ही श्रपने शत्रु हैं । श्रसहयोगियों ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि श्रंभेज या जनरल डायर खराब हैं, किन्तु यह कहना था कि वे इस पद्धित के शिकार हुए कि जो बुरी है । श्रतः नाश उस पद्धित का होना चाहिए, न कि व्यक्ति का । श्रीर यही कारण है, जो स्वतन्त्रता की श्रिम से प्रज्वलित जनता के बीच में श्रंभेज श्रफसर ऐसी निर्मयता के साथ रह सकते हैं।"

प्र०—"ग्रगर श्राप पद्धति पर ही हमला करना चाहते हैं, तो फिर भारतीय श्रीर श्रॅंग्रेज पूॅजीपितयों के बीच कोई भेट नहीं हो सकता। तब श्राप जमीदारों को कर देना क्यों नहीं बन्द करते ? "

उ०—"जमीदार तो उस पद्धित के एक श्रौजार मात्र हैं श्रतः जत हम ब्रिटिश शासन से लड़ रहे हो तभी उनके खिलाफ भी श्रान्दोलन करे, यह ज़रूरी नहीं है। दोनों के बीच मेद किया जा सकता है। परन्तु फिर भी हमे लोगों को कहना पड़ा था कि व जमीदारों को कर न दे, क्योंकि उसी रक्षम में से ज़मीदार सरकार को देते हैं। किन्तु वस्तुतः ज़मीदारों से खुद से हमारा कोई मगड़ा नहीं है, जत्रतक कि किसानों के साथ उनका वर्ताव श्रन्छा हो।"

प०—"िकसानो और मज़दूरों को अपने भाग्य का अपने आप निर्णय करने योग्य पूर्णशक्ति प्राप्त हो, ऐसा ठोस कार्यक्रम आपके पास क्या है ?"

उ०—"मेरा कार्यक्रम तो वही है, जिसे कि महासभा के द्वारा में अपन में ला रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि उसके कारण वर्तमान काल में किसी भी समय उनकी जैसी स्थिति थी उससे आज उनकी स्थिति कहीं वेहतर हुई है। यहा मैं उनकी आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, किन्तु उनमें जो अपार जायित और उसके फलस्वरूप अन्याय एव लूट का प्रतिरोध करने की शक्ति आ गई है उसका जिक्र कर रहा हूँ।"

प्र०—"किसानो पर जो पाँच श्रारव का कर्ज है, उनमे से श्राप उन्हें किस प्रकार मुक्त करना चाहते हैं ?" उ०—"क्षर्ज की ठीक रक्तम क्या है, यह कोई नहीं जानता । किन्तु वह कुछ भी हो, अगर महासमा के हाथ में सत्ता आई तो वह किसानों के कहे जानेवाले क्षर्जें की भी उसी तरह जॉच करेगी, जैसे कि वह इस बात की जॉच पर जोर दे रही है कि शासन छोड़नेवाली विदेशी सरकार से शासन ग्रहण करनेवाली भारतीय सरकार को कर्जें का कितना बोक स्वीकार करना चाहिए।"

0 0 0 0

ऐसा ही मजेदार जवाब गाँधीजी ने उस प्रश्न का दिया, जो कि उसके बाद उनसे पूछा गया। प्रश्न यह था कि श्रापने गोलमेज मे देशी रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधि रखने पर जोर क्यों नहीं दिया है श्रीर श्रगर सघ-शासन के समय देशी रियासतो की प्रजा श्रपने हक स्थापित करने के लिए सत्याग्रह शुरू करे तो सघ-शासन की सेना उस विद्रोह को दवान म राजाओं को मदद करेगी या नही ? गाँधीजी ने इस पर कहा कि, जीवन के किसी भी चेत्र में सत्याग्रह को दवाने के लिए मै सेना का उपयोग नहीं करूँगा, ऋौर न करने ही दूँगा, क्योंकि सत्याप्रह मानव-जीवन का शाश्वत धर्म है ऋौर हिंसा जो कि पशु-धर्म है उसका वह सम्पूर्ण स्थान ले लेनेवाला है। जहाँ तक पहले प्रश्न से सम्बन्ध है, जिस परिपद् की रचना में महासमा को कोई सत्ता प्राप्त नहीं थी उसमें किसी को भी शामिल करने की माग करने की न तो उन्हें छूट थी श्रीर न ऐसा करना महासभा की प्रतिष्ठा के ही ऋनुक्ल था। ऋतः उन्होंने कहा-"महासभा की त्र्योर से मै कोई प्रार्थना नहीं कर सकता था, त्र्यौर न यह बात शोभा ही दे सकती थी कि जो महासभा सरकार के विष्ठ

सतत विद्रोही की स्थिति मे रही है वह किसी को भी परिषट् मे शरीक करने के लिए त्रारजू-मिन्नत करे।"

हमारे यहां त्राने के कुछ ही दिन वाद एक चिडीरसा (पोस्टमैन) अपनी एक अजीव पुस्तक पर गाँधीजी के इस्ताचर कराने के लिए संकोच के साथ भीराबहन के पास पहुँचा। इस ब्रिटिश पोस्टल यूनियन पुस्तक मे पृष्ठों के जुदे-जुदे भाग किए गए थे, ख्रौर उनमे सैनिक, राजनीतिश, विद्वान, दयाभावी श्रौर परोपकारी, इस प्रकार सबके इस्ताच्चर ( उनके फोटो-सहित ) यथास्थान दिये गये थे। स्त्रीर जब हमे यह मालूम हुआ कि यह पुस्तक हस्ताच् र कराने श्रानेवाले की नहीं, विल्क एक ऐसे साहसी चिडीरसा की है, जिसने श्रपना जीवन भारत के कोढ़ियां की सेवा करने के लिए श्रर्पित कर दिया है, तो हमे कुछ त्राश्चर्य हुन्ना । इसलिए स्वभावतः ही हमारी इन स्रोर दिलचस्पी हुई श्रौर हमने श्री गुर से श्री कार्डिनल की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में पूछा, जो कि भारत में सैनिक बनकर आए थे किन्तु जिनके मन में भारत के कोढियों की सेवा की प्रेरणा हो गई थी। इस्तान्तर प्राप्त करने और हमारे साथ सम्बन्ध स्थापित करने के बाद श्री गुर कभी-कभी हमारे पास श्राते श्रीर इङ्गलैंड की पोस्टल-यूनियन की प्रवृत्तियों का हाल सुनाते श्रीर यूनियन के अन्तर्राष्ट्रीय मुखपत्र 'दि पोस्ट' की प्रतियाँ भेजते थे। उन्हीं के प्रयत्न से यूनियन के प्रधान कार्यालय में इस सभा की योजना की गई।

उनके कार्यालय, उनके सभा-भवन, उनके सभा-सञ्चालन के तर्राके श्रीर उनके भाषणों से श्रापको एक ज्ञुण के लिए भी यह सदेह न होगा कि वह चिटीरला हैं। किन्तु वह सच्चे प्रामाशिक चिटीरला हैं, जो अपना काम करते हैं और उसके बाद समय निकालकर न केवल अपने देश के मामलों में ही प्रस्युत इमारे जैसे पददलित राष्ट्रा के प्रश्नों में भी दिलचरपी रखते हैं। उनकी ग्रीर इमारे देश के, गॉधीजी के शब्दों में, 'ग्रत्यन्त छोटी तनख्वाह वाले अज्ञान और अत्यन्त भारी काम के बोक्त के नीचे दवे हुए' चिटीरसाओं की कुछ तुलना ही नहीं हो सकती। कारण स्पष्ट है। वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के निवासी श्रौर हमारे चिट्टीरसा एक गुलाम देश के वासी हैं, श्रोर उनके बीच जो मारी श्रन्तर है उसका परिचय कराने के लिए गांधीजी ने उन्हें बताया कि भारत की श्रीसत श्राय का जितना गुना वेतन बाइसराय को मिलता है चिटीरसा की आय का उतना ही गुना वेतन पोस्टमास्टर जनरल को मिलता है । ऐसी दशा में भारत के चिट्टीरसा 'ढि पोस्ट' जैसा सर्वोङ्ग-पूर्ण साप्ताहिक पत्र निकाले, ग्रथवा ऐसा भव्य कार्यालय रखकर यूनियन ग्रथवा उद्घ स्थापित करं, अथवा भारत में कोढ़ियों के लिए चन्डा डेकर अस्पताल जारी करे, इसकी स्वप्न में भी श्राशा नहीं की जा सकती। गाँधीजी ने कहा-"भारत म एक पोस्टमेन्स यूनियन है ख्रीर महासभा के अध्यन्न उसके प्रेसीडेएट हैं। किन्तु यह यूनियन स्वभावतः ही केवल उनकी शिकायते सुनाने का ही काम करती है।"

यद्यपि इम प्रकार की तीव असमानता देखकर स्वतन्त्रता की भूख रंगिक से दानी शान्त न बैठने का निश्चय अधिकाधिक हढ़ होता है, फिर भी उसमें इंग्लैंड के चिट्टीरमा जो बड़ा काम कर रहे हैं उसके श्रौर भारत के चिद्वीरसा, भारत के कोढ़ी श्रत्यवालों तथा गाँधीजी के इस्लैंड के कार्य के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए उनको स्नामन्त्रण करने के उनके विनय के प्रति आँखें मीच लेना उचित नहीं। श्री कार्डि-नल, जिनपर भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराख, भारत के वीर स्त्रीर वीराजनात्रों तथा भारत के पर्वतो और नदियों तक का भी ऋनिवार्य श्रसर होता है, कहते थे कि यद्यपि वह भारत ने मैनिक की तरह रहे. फिर भी उन्होंने अपनी आँखें खली रक्खीं और जबसे उन्होंने इलाहाबाद में एक कोढ़ी को देखा, तभी से उसका उनके दिल पर इतना गहरा श्रसर हुन्ना कि उन्होंने अपने-श्रापको भारत के कोटियों की सेवा के लिए श्रिपित कर देने का निश्चय कर लिया। इन्लैंड वापस लौटने पर उन्होंने चिद्रीरसा की नौकरी की श्रीर मित्रों के सामने श्रपना अनुभव बताया श्रौर इंग्लैंड के चिट्ठीरसाश्रो के चन्दे से उन्होंने मदुरा में कोदियों का एक श्रस्पताल खोला । इसके बाद पोस्टल-विभाग ने अन्दे हो बार तीन-तीन महीने की छुट्टी दी श्रीर उन्होंने श्रपनी देख-रेख में उस श्रस्तताल का इतना विकास किया कि ऋाज उसने एक बड़े गाव का-सा रूप धारण कर लिया है। उन्होंने ऋव डाक-विभाग की नौकरी छोड़ दी है: किन्तु भारत के कोढ़ियों की सेवा नहीं छोड़ी है और इंग्लैंड के चिट्ठी-रसात्रों के स्वेच्छापूर्वक किये गये दान से उन परीपकार के काम को श्रव भी कर रहे हैं।

भारतीय चिद्धीरसात्रों के प्रति भी यूनियन की विलचर्या सुला देने योग्य नहीं है। यद्यपि उसे अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन से सम्बन्ध जोड़ने की इजाजत नहीं दी गई हैं, फिर भी अध्यक्ष ने बताया कि उनका दृष्टिकोग् तो अन्तर्राष्ट्रीय ही है। श्रीर उन्हे आशा है कि एक दिन ऐसा आवेगा, जब कि उनकी यूनियन ससार-व्यापी यूनियन का एक अग होगी। इस यूनियन के सदस्यों की सख्या १,००,००० है और उसके (अन्तर्राष्ट्रीय सथा स्थानीय) पत्र सब सदस्यों में बॉट जाते हैं।

उनकी इस प्रचुर सगठन-बुद्धि श्रीर उक्त परोपकारी कार्य की सराहना के लिए ही गॉधीजी ने उनके साथ एक सायद्वाल विताना तुरन्त स्वीकार कर लिया श्रीर भारत के प्रति उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्पष्ट श्रीर ताहश भाषण में स्वातन्त्र्य-युद्ध की विशेषताश्रो का उन्हें परिचय कराया।

## लन्दन से बाहर

## : 9:

चिचेस्टर की यात्रा तिगुनी सफल हुई, क्योंकि इसमे इस्तैड के तीन भ्रयगएय पुरुषों से--चिचेस्टर के विशय श्री वेल, केनन कैम्पवेल श्रीर भीइचेस्टर गार्जियन' के भ्तपूर्व सम्पादक श्री स्कॉट से--परिचय हुआ। गाँधीजी की तीनो के साथ लम्बी ऋौर खुले दिल से बातचीत हुई ' श्रीर ये सब स्वय गाँधीजी से भारत की स्थिति समम्कर प्रसन्न हुए। पहले मिले हुए श्रनेक पादरियों से विशप सर्वथा जुदी तरह के पादरी हैं । उनमें आगे वढ़ा हुआ धर्म का 'दिखाव' ज़रा भी नहीं है । उनके साथ किसी भी विषय की बातचीत करने पर वह चिचेस्टर के विश्रप उसपर ग्रस्यन्त कुशलता के साथ बोलते हैं श्रौर जिस अनासिक के साथ बोलते हैं उससे कई बार हम चक्कर मे पड जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, मानो उन्होंने प्रत्येक वस्तु के विषय मे अपना भत बना रखा है श्रीर श्रपने साथ किसी वात मे मतमेद हो तो वह श्रापको यह श्रनुभव न होने देगे कि उनका श्रापसे मतमेद है। वह अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति हैं और शासन के कार्यों को वड़ी कुशलता के साथ पूरा करने की चमता रखते हैं। कोई सहसा यह ख़याल करता है कि उन्होंने यह धन्धा पसन्द करने मे मूल की है: किन्तु उसके इस

खयाल की भूल तुरन्त ही समक में ग्रा जाती है। उनकी प्रत्येक वात भं, जो यह कहते हैं या करते हैं, आध्यात्मिकता का गहरा प्रवाह बहता है, त्रीर उनका जीवन इतना सादा है कि केनन कैम्पवेल के शब्दों मे 'हमारे विशाप जितने ग्रापने महल में सुखी हैं, उतने ही फोपडे मे भी होंगे।' कई वर्ष तक वह अयॅक्सफ़ोर्ड के एक कालेज मे अध्यापक थे, श्रीर जिस कालेज के लार्ड इर्विन विद्यार्थी थे, उसीके वह भी विद्यार्थी . थे। लार्ड इर्धिन ग्रीर इसी तरह ग्रन्य ग्रनेकी ग्रग्रगस्य पुरुपा के साथ उनका सम्बन्ध है श्रीर मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ गाँधीजी ने जितने घरटे विताये, उसका एक मिनट भी व्यर्थ न गया। स्रत्यन्त श्रात्म-विश्वास के साथ उन्होंने मुक्तसे कहा-"मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि श्रह्प अख्यक जातियां के प्रश्न पर परिपद् टूट जायगी। कल रात को श्रानेक पाटरियों ने गाधीजी में कई प्रश्न पूछे थे। एक जने ने जब कहा, में श्राशा करता हूं कि इस प्रश्न का निर्णय भारत में होगा, तव गाधीजी ने कहा कि इस प्रश्न का निपटारा यहीं करने का मेरा निश्चय है। मैं समकता हूँ कि वह ऐसा ही करेंगे। उनका आशावाद पोला नहीं है।" इतना कहकर वह फिर बोले, "गाधीजी के साथ मेरी कडे बहुमूल्य वातें हुई हैं; श्रीर एक सामान्य व्यक्ति जितना समक सकता हैं, उतना मैने उनसे समक लिया है। किन्तु मुक्ते भय है कि कितने ही लोगों के विषय में जितना शिक्कत होना चाहिए, वह उससे कही अधिक शिद्धित हैं। मुक्ते पूरा विश्वाम है कि ग्रॉबेज यदि भारत को छोड़कर चले जाय तो वहा ग्रराजकता ग्रीर मार-काट मच जायगी यह भय निराधार ग्रीर ग्रजानजन्य हैं; किन्तु मैं ग्रापको विश्वाम दिलाता हूँ कि सचमुच

ऐसा भय लगता है ऋौर इसिलए क्या भावी शासन-विधान में इस भय ' को दूर करने के लिए रक्खी जा सकने योग्य कोई योजना हूँढ निकालने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता १"

गाधीजी के साथ उनकी लम्बी बातचीत हुई श्रौर यदि सम्बन्धित व्यक्तियो पर परिषद् के बाहर का कोई व्यक्ति श्रसर डाल सकता हो, तो विशाप निश्चय ही वह डाले बिना न रहेगे।

मैने कहा, "किन्तु मान लीजिए कि यदि कुछ भी न हुन्ना तो भी इस यात्रा से इलैंड न्नौर भारत एक-दूसरे को निश्चय ही न्नाधिक न्नाच्छी तरह समक्त सकेंगे न्नौर ।शान्तिवादियों को तो उनके काम मे इस मुलाकात से बहुत न्नाधिक सहायता मिलेगी।"

मेरी बात के प्रथम श्रश के विषय मे उनका निश्चय था; किन्तु दूसरे श्रश के विषय में नहीं। उन्होंने कहा, "मुलाकात का परिणाम इससे श्रिषक कुछ क्यों न हो १ श्रीर यदि परिणाम श्रिषक न हो, भविष्य श्रितिश्चत है। हम जानते हैं कि मृत्यूरिया मे कुछ करना चाहिए, फिर भी हम क्या कर सकते हैं १ मेरा यह पूर्ण निश्चय है कि यदि यहा किसी प्रकार का समस्तीना न हो श्रीर इससे भारत मे कुछ घटना घटित हो तो हमे कुछ करना चाहिए। किन्तु मुक्ते सन्देह है कि हम इतना साहस दिखा सकेंगे। मैं नही समस्तता कि शान्तिवादियों को वास्तव में क्या करना चाहिए, इसका वे निर्णय कर सकेंगे।" इस श्राफत का मुक्ताबला करने की श्रपेद्धा इसे टाल देने के लिए वह श्रिषक चिन्तित दिखाई देते थे।

मैने प्छा — "त्राज त्रप्रगएय शान्तिवादी कौन हैं ?" उन्होंने

तुरन्त ही अलबर्ट स्विट्जर और रोम्यारोलॉ का नाम लिया। डा॰ स्वि-ट्जर की हाल ही की पुस्तक के सम्बन्ध में बहुत-कुछ बात करने के बाद उन्होंने कहा—''वह एक भारी नैतिक शक्ति है। जब मैं पहली ही बार उनसे फास में मिला तब उनके कार्ड पर 'डाक्टर अॉफ मेडीसिन', 'डा॰ ऑफ यिऑलॉजी', और 'डाक्टर ऑफ म्यूजिक' पदिवया देखकर मुफे आश्चर्य हुआ। इतनी पदिवयां प्राप्त करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि उनका काम अफ्रीका के जङ्गलों में खतरे और मौत के बीच में है। और यह खतरा और मौत भी ऐसा, जिसमें जरा भी आकर्षण नहीं।" यह कहकर विशय ने डा॰ स्विट्ज्र के स्वार्थत्याग का वीरत्व प्रदर्शित किया। अंग्रेज शांतिनादियों में उन्होंने डा॰ मॉडरॉयडन, ऑर्थर पॉनसानबी और शांतिन्ध के सदस्यों के नाम बताये। उन्होंने बिना किसी सद्घोच के कहा कि ''एच॰ जी॰ वेल्स और वरट्रेयड रसल शांतिवादी हैं; किंतु हम जिस नैतिक शक्ति की कल्पना कर रहे हैं, वह उनमें नहीं है।"

केनन कैम्पवेल दूसरी प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनके हृदय को जान तेना कुछ भी कठिन नहीं। उनकी विद्वत्ता ग्रीर सरकारिता पहाड़ी करने कैम्पवेल पास महान् उपदेशक का जितना गहन ग्रध्ययन होना चाहिए उतना गहन ग्रीर विशाल उनका ग्रध्ययन है ग्रीर पूर्व ग्रीर पश्चिम के तत्वजान में उन्हें कई समानताये दिखाई दी हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लेखो का उनके हृदय पर स्थायी ग्रसर पड़ा है, ग्रीर यद्यपि कुछ वर्षों पहले वह उग्र वाद-विवाद खड़ा करके धर्मशास्त्रियों

पर कठोर आघात कर चुके हैं, किन्तु फिर भी उनका हृदय शान्त, चिन्तनशील जीवन के लिए छटपटाता है। 'स्वराज्य' का मूल समक्त लेने के लिए वह बहुत उत्सुर्क थे, और जब गाधीजी ने कहा कि उसका मूल आत्मशुद्धि और अत्मवलिदान है, तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा—"यही सब धमों का सार है।" वह 'आधुनिक विज्ञान के विनाश साधनों' से उकता गये हैं और वह यह अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार में अर्थ और काम की दृष्टि होना ही हमारी सब आपदाओं अथवा रोगों की जड़ है। भारत के आदोलन के सम्बन्ध में उनके हृदय में गहरी-से-गहरी सहानुभूति है। यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि गाधीजीके साथका उनका परिचय आत्माके साथ आत्मा का ही परिचय था। पत्रकारों के महारथी श्री स्कॉट की मलाकात तो स्वय गाधीजी के

पत्रकारों के महारथी श्री स्कॉट की मुलाकात तो स्वय गाधीजी के शब्दों में एक तीर्थयात्रा की तरह थी। ५० वर्ष तक 'मेञ्चेस्टर गार्जियन के सम्पादक-पद का उपभोग कर के ८३ वर्ष की श्रवस्था में सन् १६२६ में उससे मुक्त हुए। इस समय उनकी श्रवस्था ८५ वर्ष की है, किन्तु हमने उन्हें श्रपना श्रोवरकोट लेने के लिए नसैनी पर से जिस दृद्वा श्रौर स्थिरता के साथ चढ़ते-उतरते देखा उस से ऐसा प्रतीत हुश्रा, मानों उनमें श्रभी उत्साह तो २० वर्ष के नवयुवक जैसा है। जीवन-भर के परिश्रम के पश्चात् मिला हुश्रा विश्रम वह इक्क्लैंड के दिन्तिणी किनारे पर बोगनोर में श्रपनी बहन के घर में बिता रहे हैं। सम्राट् ने श्रपनी पिछली बीमारी के बाद का समय यहां बिताया था, तब से बोगनोर को विशेष प्रसिद्धि मिल गई है। यहां हम श्री स्कॉट तथा उनकी बहन से मिले। उनकी बहन की श्रवस्था ६७ वर्ष की है,

फिर भी उनकी सब शक्तियां अखिएडत है, उनके चेहरे पर ज़रा भी मुरीं नहीं पड़ी है, केवल त्वभावतः ही सुनाई कुछ कम देने लगा है। ऐसा प्रतीत हुआ, मानों तब बातों मे उनकी दिलचरगी है। गाधी जी की भेट को वह अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना समस्तती थीं। हम रवाना होने लगे उस समय गांधी जी ने उनसे कहा—"मुक्ते आशा है कि नेरे उद्देश्य के प्रति आपकी शुभ कामनाएँ हैं।" इसपर उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा—"हाँ, हाँ, अवश्य!"

श्री स्कॉट के साथ गाँधीजी की लम्बी वातचीत हुई। गाँधीजी उनके साय तर्क-वितर्क अथवा वाद-विवाद करके उन्हें किसी प्रकार तंग नहीं करना चाइते थे। ज्यों ही वृद्ध स्कॉट उनका स्वागत करने के लिए आगे आये, गाँधीजी ने उनसे कहा, "यह तो केवल तीर्थयात्रा है! सलतफहमी श्रौर विपरीत प्रचार के विरुद्ध आपके पत्र ने अपूर्व काम किया है श्रीर मैंने सोचा कि श्रीर कुछ नहीं तो केवल कृतकता प्रदर्शन के लिए ही नुभे श्रापने मिलना चाहिए।" श्री स्कॉट गाँघीजी को श्रपने घर के पिछले माग के, चारों ब्रोर ते सूर्य-प्रकाश अच्छी तरह ब्रा तके इस प्रकार बनाये गये, कांच के कमरे मे ले गये श्रीर वहाँ दोनों जने वाते करने लगे। में और चालां एएडरूज़ वरावर के कमरे में ते देखते श्रीर बातें सुनते थे। ऐसा प्रतीत हुन्ना कि श्री स्कॉट वर्तमान घटनान्नों ते अच्छी तरह परिचित थे। गाँघीजी ने यहाँ एक सभा मे कहा था कि सव मिलाकर परिखाम में अँग्रेज़ी राज्य मारत के लिए हितकर सिद्ध नहीं हुआ। इसिलिए श्री स्कॉट ने पूछा-"न्या आप नहीं मानते कि भारत में जो एकता है, वह क्रॅंब्रेजी शासन के ही कारण है ?" गांचीजी

ने कहा—''हाँ, यह एकता श्रेंग्रेजी शासन ने हमारे सिर पर थोपी है। नतीजा यह हुआ है, जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं, कि आन-वान का प्रसग आने पर असंख्य विनाशक शक्तियां उद्मृत हो जाती हैं। मेरी इस बात से श्री मैक्डोनल्ड चिड़ गये थे; किन्तु मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यदि परिषद् में भारत के चुने हुए सच्चे प्रतिनिधि होते तो साम्प्रदायिक प्रश्नों का निपटारा होने में कुछ भी कठिनाई न होती। श्रभी तो, जैसा कि सर अलीइमाम ने कहा था, प्रत्येक प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री की इच्छानुसार यहाँ आ सके हैं। और मान लीजिए कि राष्ट्र ने चुनकर भी इन्हीं व्यक्तियों को भेजा होता, तो आज उन्होंने जो ढग अखितयार कर रक्खा है, उस समय उन्हें इससे अधिक जिम्मेदारी का तरीका अखितयार कर ना पड़ता। सच बात तो यह है कि छोटी छोटी हास्यास्पद अल्प-सख्यक जातियों में से व्यक्ति पसन्द कर लिये गये हैं, वे उन जातियों के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, और वे चाहे जितने रोड़े अटका सकते हैं।"

किन्तु सब दलील मैं यहाँ न दे सक्ँगा छीर सर्च तो यह है कि, जैसा कि पहले कह चुका हूँ, श्री स्कॉट के सामने उन्होंने दलील के तौर पर कुछ रखा ही नहीं। उन्होंने घटनाछों में परिपूर्ण भूतकाल का विचार किया, 'मिठास और तेज से पूर्ण सुन्दर काली आखोवाले' ग्लैंडस्टन और सदैव के लिए इतिहास पर अपनी राजनीतिज्ञता की छाप विठा देनेवाले कैम्पवेल वेनरमेन जैसे व्यक्तियों की, और दिल्ला अफीका का विधान बनाते समय उन्होंने जो बड़ा हिस्सा लिया उसकी याद की और ऐसे वीर पुरुषों के लिए आह मरी।

## : २ :

ईटन एक तरह अनुदार दल का, अथवा, अधिक स्पष्ट शब्दों में कहे तो, साम्राज्यवादियों का सुदृढ़ दुर्ग है, जहाँ पर मध्यवर्ग के बालकों

भावी साम्राज्य-विधायको

के बीच

को रेवरेखड पेपिलोन के शब्दों में "भूमि पर श्रिधकार करने, वहा के जड़ाली लोगों पर शासन करने श्रीर साम्राज्य-निर्माण करने में

पौरुष बताना" सिखलाया जाता है। ईटन का सार्वजिनक स्कूल, "साढ़ें चार शताब्दियां हुई, इग्लैंड की प्रगित श्रीर खुशहाली का श्रॅग बन रहा है।" ईटन के लिए यह गौरव की बात है कि उसने इग्लैंड को ग्लैडस्टन, सेलिसबरी, रोजवरी श्रीर बालफोर जैसे प्रधानभन्त्री दिये श्रीर भारत को वेलेस्ली, मेटकाफ़, श्रॉक्लैंड, एिलनबरो, कैनिंग, एल्गिन, डफरिन, लैन्सडाउन, कर्जन श्रीर इर्तिन जैसे वाइसराय श्रीर बहुत से गर्नर भेजे। उनकी ईटन की शिक्षा के विषय मे यह बात गर्वपूर्वक कही जाती है कि इस शिक्षा का ही कारण था कि "उन्होंने कई बार तो जीवन को खतरे में डालकर श्रीर प्राण तक गॅवाकर इस विशाल देश का कारबार चलाने में सहायता की है।" वेलिंग्टन, रॉबर्ट स, श्रीर बूलर जैसे बड़े-बंडे सैनिक सब ईटन के थे श्रीर ईटन-निवासी को यह सिखाया जाता है कि

"जहाँ-जहाँ युद्ध मे इंग्लैंग्ड का माडा फहराया गया है, वहाँ-वहाँ अनेको ईटोनियनों ने स्वदेश के लिए अपने प्राणो की आहुतियां दी हैं।" ईटन-उत्साही एक सज्जन का तो कहना है—"ईटन प्रति-दिन एक महापुरुष तैयार करता है, और देश के भावी इतिहास के लिए सामग्री देता है।"

जहा इंग्लैंग्ड के उच्चवर्ग के वालकों को इस परम्परा के आधीन शिव्तित किया जाता है, वहा बड़े विद्यार्थियों को गाँधीजी जैसे साम्राज्य के बागी को श्रामन्त्रित करने श्रीर स्कूल के हेडमास्टर को श्रपने पांच-सौ वर्ष पुराने महल में उन्हें ठहराने की इजाज़त देना कुछ स्रासान काम न था। इस आमन्त्रण और हेडमास्टर के अस्यन्त सौजन्यपूर्ण ब्रातिथ्य के लिए कृतज्ञ होते हए भी मेरा खयाल है कि यह कहना ठीक होगा कि इस आमन्त्रण का उद्देश्य भी बालकों को साम्राज्यवाद का ही एक ऋषिक पाठ देना था। ईटन के वालकों के लिए लगभग २५,००० पुस्तको का एक वृहत् पुस्तकालय है; किन्तु भारत का जो इतिहास उन्हें सिखलाया जाता है, वह तो वही प्रचलित इतिहास है स्रौर कदाचित इस निमन्त्रण का उद्देश्य भी यही वताना था कि भारतवासी भारत का शासन चलाने में असमर्थ हैं और इसलिए उसे अब भी इंग्लैएड के ही मातहत रहना चाहिए। हम क्लव के ५० विद्यार्थियों से मिले. श्रीर उनके सामने भाषण देने की अपेक्षा गाधीजी ने उनसे प्रश्न पूछने और खुले दिल से वातचीत करने के लिए कहा। किन्तु उनके पास तो एक ही प्रश्न था ऋथवा ऋधिक स्पष्ट शब्दो में दो प्रश्न थे; ऋौर ऐसा मालूम होता या, मानों उस जादू के दायरे से बाहर इधर-उधर हटने से उन्हें रोक दिया गया है।

सभापित ने कहा—"शौकतत्राली ने मुसलमानो का पत्त हमें समकाया।
श्राप हमें हिन्दू-पत्त समकाविगे ?" श्रीर जब गाधीजी ने विद्यार्थियों से
प्रश्न करने के लिए कहा तो एक लड़के ने यही प्रश्न दुहराया। ईस्टएएड के ग्रिश्व बालक श्रीर यहा के लड़कों में कितना श्रन्तर है! उन
बालको ने तो गाधीजी से उनके घर, पोशाक, चप्पल श्रीर भापा के
सम्बन्ध में ढेरों प्रश्न पूछ डाले, श्रीर यहाँ के बालक निश्चित प्रश्न के
सिवा कुछ न पूछ सके! किन्तु उन ग्रिश्वों को कही साम्राज्य विधायक
थोडे ही होना था।

कुछ भी हो गाँधीजी ने यह चुनौती स्वीकार करली श्रौर इसका ऐसा उत्तर दिया, जिसके लिए वे लोग तैयार न थ। मै यहाँ उसका केवल साराश देता हूँ।

"श्रापका इंग्लैंड में वडा स्थान है। श्राप लोग मविष्य में प्रधान मंत्री श्रीर सेनापित यनेंगे श्रीर इसिलए इस समय जब कि श्रापका विदेशी फचर विरत्न-निर्माण हो रहा है, श्रीर श्रापके हृदय में प्रवेश कर सकना श्रासान है, में उसमें प्रवेश करने के लिए उत्सुक हूँ। श्रापको परम्परा से जो सूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसके विपन्न में श्रापके सामने कुछ हक्षीकते रखना चाहता हूँ। उच्च श्राधिकारियों में में श्रापके सामने कुछ हक्षीकते रखना चाहता हूँ। उच्च श्राधिकारियों में में श्रापके सामने कुछ हक्षीकते रखना चाहता हूँ। उच्च श्राधिकारियों में में श्रापके सामने हैं। श्रापके सामने सच्ची वार्ते रखना चाहता हूँ, क्योंकि में श्रापको साम्राज्य का निर्माता नहीं प्रत्युत उस राष्ट्र के सदस्य मानता हूँ, जिसने श्रान्य राष्ट्रों को लूटना छोड़ दिया हो श्रीर जो श्रापने शस्त्र-वल के श्राधार पर नहीं, प्रत्युत नैतिक

चल\_से संसार की शाति का रचक बना हो। इसलिए मैं ग्रापसे कहना चाहता हूँ कि कम-से-कम मेरे लिए कोई हिन्दू पत्त नहीं है, क्योंकि श्रपने देश की स्वतत्रता के विषय में जितने हिन्दू आप हैं, मैं उससे आधिक नहीं । हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियो ने हिन्दू-पच्च पेश किया है । ये प्रति-निधि हिन्दू मनोवृत्ति के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, किन्तु मेरे विचार मे, उनका यह दावा उचित नहीं। वे इस प्रश्न का राष्ट्रवादी निर्ण्य पसन्द करेगे, वह इसलिए नहीं कि वे राष्ट्रवादी हैं, प्रत्युत इस-लिए कि वह उनके अनुकृत है। इसे मैं विनाशक नीति कहता हूँ, और उन्हें समसाता हूँ कि वे बड़ी बहुमति के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें सुक कर छोटी जातियाँ जो मांग रही हैं, यह दे देना चाहिए । इससे बातावरण जाद की-सी तरह साफ़ हो जायगा । हिन्दुन्त्रों का व्यापक समुदाय क्या सममता है श्रीर क्या चाहता है, इसका किसीको कुछ पता नहीं; किन्तु मै इतने वर्षों से उनके बीच मे फिरते रहने का दावा करता हूँ, इसलिए मैं खयाल करता हूं कि वे ऐसी निकम्मी वातों की ज़रा भी परवा नहीं करते। व्यवस्थापक सभान्त्रों मे ऋपने स्थानो श्रीर सरकारी स्रोहदो के रूप में दकड़ों के प्रश्न पर वे जरा भी अशान्त नहीं होते । साम्प्रदायिकता का यह हौत्रा अधिकांश मे शहरों में ही है, श्रीर ये शहर कोई भारत नहीं है, प्रत्युत लन्दन श्रीर श्रन्य पाश्चास्य शहरो के ब्लॉटिंग-पेपर (स्याही-चूस) हैं ऋौर जान में व ऋनजान में गाँवों का शिकार करते हैं, श्रीर इंग्लैंग्ड के दलाल बनकर इन गाँवों को लूटने में श्रापके एजेन्ट की तरह काम करते हैं। भारत की स्वतन्त्रता के जिस प्रश्न को ब्रिटिश मन्त्रिगण जानवूक कर टालते रहते हैं, उसके सामने इस साम्प्रदात्रिक

प्रश्न का कुछ भी महत्व नहीं है-। वे इसा वात को भूल जाते हैं कि असन्तुष्ट और बाग़ी भारत को वे अधिक दिन तक अपने पजे में न रख सकेंगे। अवश्य ही हमारी बग़ावत शान्ति अर्थात् अहिंसात्मक है, फिर भी वह बग़ावत तो है ही। जो रोग इस समय जाति के कुछ भागों को लीग कर रहा है, उसकी अपेला भारतवर्ष की स्वतन्त्रता कहीं अधिक उच्च वस्तु है, और यदि शासन-विधान-सम्बन्धी प्रश्नं का निपटारा सन्तोध-जनक हो जायगा, तो साम्प्रदायिक अनैक्य तुरन्त ही ग़ायब हो जायगा। जिस लगा विदेशी फचर हट जायगी, उसी लगा जुदा हुई जातियां आगर में मिले बिना रह नहीं सकती। इसलिए हिन्दू-पल् नाम का कोई पल् है ही नहीं, और यदि कोई हो भी तो उसे छोड़ देना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, तो आपको इससे कोई लाम न होगा, और जब आप इसकी उत्तेजनात्मक तफसीलों में उतरेंगे, तब बहुत सम्भव है आप यही खयाल करेंगे कि हम टेम्स नदी में इब मरे तो अच्छा।

"जब मैं आपसे कहता हूँ कि साम्प्रदायिक प्रश्न की कोई बात नहीं श्रीर श्रापको उससे ज्रा भी चिन्तित होने की ज्रूरत नहीं, आपको मेरी इस बात को ईश्वर-प्रेरित सत्य की तरह आध्यात्मिक बनाम पाश्चिक मान लेना चाहिए। किन्तु बदिः आप इतिहास का अध्ययन करें, तो आप इस बड़े प्रश्न का अध्ययन करें कि किस प्रकार करोड़ों व्यक्तियों ने अहिंसा को अहस्य करने का निश्चय किया श्रीर किस प्रकार वे उसपर टिके रहे। मनुष्य की पाश्चिक वृत्ति का, जगली नियमों का अनुसरस्य करनेवाले व्यक्तियों का अध्ययन न करो, वरन अभ्यास करो मनुष्य की आत्मा के वैमन का। साम्प्रदायिक प्रभों में

उलके हुए व्यक्ति पागलखानों मे पड़े हुए लोगों की तरह हैं। किन्तु श्राप जो लोग श्रपने देश की स्वतन्त्रता के लिए किसीको चोट पहॅचाये चिना अपने प्राणों की आहुतिया देते हैं, उनका अध्ययन करे, उच्च-कोटि के मनुष्य का, ज्ञात्मा की पुकार श्रीर प्रेम-धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों का ऋध्ययन करे, जिससे आप जब बडे हों, तब श्रपनी विरासत को सुधार सकें । श्रापका राष्ट्र इस पर शासन करता है, इसमे श्रापके लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुलाम को बाँधनेवाला स्वय कभी न बँधा हो, श्रौर दूसरे राष्ट्र को गुलामी मे रखनेवाला राष्ट्र स्वय गुलाम बने विना नहीं रहा। इङ्गलैंड श्रीर भारत के बीच त्राज जो सम्बन्ध है, वह ऋत्यन्त पापपूर्ण सम्बन्ध है, ऋस्वा-भाविक सम्बन्ध है; और मै अपने काम मे जो आपका शुभाशीर्वाद चाहता हूँ वह इसलिए कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का हमारा स्वाभाविक इक्त है, वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमने जो तपस्या की है श्रौर जो कष्ट सहे हैं उनके कारण हमारा यह अधिकार दुगुना हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप जब बड़े हो, तब अपने राष्ट्र को लुटेरेपन के पाप से मुक्त करके उसकी कीर्ति मे अपूर्व वृद्धि करे और इस प्रकार मानवजाति की प्रगति मे श्रपना भाग दे।"

द्सरा प्रश्न यह था कि जब श्रॅंग्रेज भारत से चले जायँगे, तो लुटेरे राजाश्रों के सामने भारत की क्या दशा होगी ! गाँधीजी ने इन नवयुवकों को विश्वास दिलाया कि राजाश्रों की श्रोर से हमें कोई भय नहीं है, श्रीर यदि वे दुःखदायी हुए भी तो श्रॅंग्रेजों की श्रोपेक्षा उनसे समक्त लेना कहीं श्रासान होगा ! उनकी दुर्वलताये ही उन्हें किसी प्रकार की शरारत करने से बाज रखेगी। भारत का गौरव अंग्रेजों को भारत से निकाल देने में नहीं, प्रत्युत उनका हृदय परिवर्तन कर उन्हें लुटेरे से मित्र बनने और आवश्यकता के समय भारत के सम्मान की रह्या करने के लिए वहीं रखने में होगा।

इस मुलाक्नात का विद्यार्थियों के हृदय पर क्या ऋसर हुआ, इसका क्ष पता नहीं। किन्तु यह मेरा विश्वास है कि इस मुलाकात से उनकी बुढि पर जो आधात पहुँचा है, उसे वे जल्दी मूल नही सकते। सुन-सुन कर प्राप्त किये हुए ज्ञान की अपेन्हा सजीव व्यक्ति का ससर्ग अनन्तगुना बहुमूल्य है श्रीर प्रेमपूर्ण सम्मिलन के स्वष्ट प्रकाश के श्रागे ग़लतफहमी का कोहर्। अक्सर हट जाता है। तत्काल दृदय-परिवर्तन का एक उदाहरण यहा देता हूँ। मीरा बहन की भारतीय पोशाक स्त्रौर गाँधीजी के प्रति उनकी शिष्यवृत्ति देखकर वहा की कुछ महिलास्रों के हृदयों को गहरी चोट पहुँची। ये बहनें इस बात को मानने के लिए तैयार ही न थीं कि मीरा बहन श्रॅंग्रेज हैं। जब मीरा बहन ने कहा कि वे केवल एडिमरल स्तेड.की पुत्री ही नहीं,वरन् उनके एक निकट-सम्बन्धी डा॰ एडमस्ड बार ईटन के प्रतिद्ध विद्यार्थी ये श्रीर कई वर्षों तक ईटन के हेडमास्टर रह चुके हैं, तो इसपर कुछ कटु आलोचना भी हुई, किन्तु इससे मीरा वहन जरा भी विचलित एवम् दुःखित न हुई । उन्होंने हॅसते-हॅसते सम प्रश्नों के उत्तर दिये। परिणाम यह हुआ कि दो घरटे बाद इनसे खुले दिल से बातें कर चुकने पर प्रश्न करनेवाली उनकी मित्र बन गई ।

लन्दन में जब एक अत्यन्त महत्त्वपूर्य समा में गाँधीजी ने कहा कि भारत में अँग्रे ज़ों के शासन में, उनके पहले जितना था, उससे भी कम अस्र-ज्ञान है, तव कई लोग इसे एकदम अतिशयोक्ति समक्तकर उनके इस कथन से दुःखित हो उठते थे। किन्तु यदि कोई व्यक्ति ५०० वय

श्रॅमेज भारत की शिक्ता के सरज्ञक नहीं हैं पुराने ईटन का खयाल करे, श्राक्सफोर्ड के २१ कालेजों में कम-से-कम तीन तो मन् १२६१ के समय के पुराने हैं, श्रीर बेलियल,

मर्टल श्रीर यूनिवर्सिटी कालेज ये तीनों कालेज सबसे पुराने होने के विषय में स्पर्का करते हैं यह देखे, श्रीर दूसरी श्रोर श्रमेक राष्ट्रों से प्राचीनतम संस्कृति का श्रीममान रखनेवाले भारत में ईटन श्रथवा वेलियल जैसी पुरानी शिक्षण-संस्था की खोज का व्यर्थ प्रयत्न करे, तो कदाचित वह गाँधीजी के उक्त कथन की वास्तविकता की कल्पना कर सके। श्रॅंगेजी शासन के पहले भारत में एक समय ऐसा था; जब कि भारत के सब प्राचीन नगरों में विद्या के धाम श्रीर गाँव-गाँव में पाठ-शालाएँ थीं; ब्रह्मदेश में प्रत्येक गाँव में बौद्ध साधुश्रों के विद्यार के साथ एक-एक पाठशाला थी। इस बात का श्राश्चर्य है कि श्रव वे पाठशालाएँ कहां गयीं। यदि ये पाठशालाएँ रहने दी गई होतीं, श्रीर सावधानी के साथ उनका पेक्षण हुआ होता तो हमारे यहां भी ईटन, वेलियल श्रीर मर्टन जैसी शिक्षण-संस्थाएँ होतीं। इन प्राचीन संस्थाश्रों का निरीक्षण करते समय किसी भी भारतीय को इतने ही प्राचीन इतिहासवाली श्रपनी संस्थाओं का स्मरण हुए विना नहीं रह सकता।

## : ३ :

श्राक्सफोर्ड की मुलाकात एक महत्त्व की घटना थी, क्योंकि वहा सर्वथा विशुद्ध प्रेम, श्रीर भारतीय प्रश्न को समक्तने श्रीर उसकी तह वेक पहुँचने की सच्ची श्रीर हार्दिक इच्छा थी। बेलियल श्चाक्सफोर्ड कालेज के अध्यापक डा॰ लिश्ड्से जब भारत में श्राये थे,तव उन्होंने अपने घर मे कुछ दिन शातिपूर्वक बिताने के लिए गाँधीजी को निमन्त्रण दिया था। उन्होंने अपना वह निमन्त्रण यहा फिर दुहराया। इसमें उनका उद्देश्य गाँधी ती को एक दिन शान्ति पहुँचाना तो या ही, साथ ही इससे भी अधिक वे आवसफोर्ड के विद्वद-समुदाय से उनका परिचय करा देना चाहते थे । उसमे शासक जाति के होने का गर्व छू भी नहीं गया है, (वह स्कॉच हैं) और वह मानते हैं कि स्वतन्त्रता भारत का जन्मसिद्ध श्रॉधिकार है, इसलिए मारतीय प्रश्न की स्त्रोर मित्रों की दिलचस्पी कराने में उन्हें जरा भी कठिनाई नहीं हुई। अनेक सभाएँ और सम्माषण हुए । श्री लिगड्से के घर पर ही चालीसेक खास-खास मित्री की एक सभा हुई स्रौर पढ़े लिखे विद्वानों की तीन समाएँ स्रन्यत्र हुई । श्री टॉमसन ने, जिन्होंने कि 'श्रदर साइड श्राफ दि मेडल' (ढाल का [दूसरा रुख) नामक पुस्तक लिखी है और जिन्होंने 'एटोनमेसट'(प्रायक्षित)

नामक पुस्तक में इङ्गलैंड को मारत के प्रति किये गये पापों का प्रायक्षित करते हुए चित्रित किया है, डा॰ गिलबर्ट मरे, डा॰ गिलबर्ट स्लेटर, प्रो॰ कुपलैंड और डा॰ दत्त जैसे मित्रों को गाँधीजों के आय शान्ति-पूर्वक लम्बी बातचीत करने के लिए निमन्त्रित किया था। आक्सफोर्ड के अध्रगएय अध्यापकों की भी ऐसी ही सभा हुई, और उसके बाद रेले-क्लब के सम्यो की सभा हुई। इस क्लब में अधिकतर उपनिवेशों के विद्यार्थी हैं, जिनमें कई संसिल रहोड्स की क्लात्रवृत्ति पानेवाले और प्रायः सभी साम्राज्य के सूद्म प्रश्नों का अध्ययन करनेवाले हैं। सबसे पीछे, किन्तु महत्व में किसीसे कम नहीं, भारतीय विद्यार्थियों की एक भजलिस' की व्यवस्था में एक सभा हुई, जिसमें कुछ अँग्रेज विद्यार्थी भी आमन्त्रित किये गये थे।

श्री टॉमसन के घर पर हुई, वातचीत मे श्रनेक विषय ख़िड़े श्रीर कई मीलिक सिद्धान्तों पर चर्ची हुई। पाठकों को कदाचित याद होगा कि श्री गिलबर्ट मरे ने क्रिश्च तेरह वर्ष हुए 'हिबर्ट जनरल' नामक पत्र मे पशुचल के विरुद्ध श्रात्मवल की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए एक लेख लिखा था। उन्हें हमारे श्रान्दोलन मे श्रिहसक क्रान्ति श्रीर सच्द्रवाद श्रात्मन मयक्कर रूप धारण करते हुए दिखाई दिया श्रीर इससे वे बड़े परेशान दिखाई दिये। उन्होंने कहा—"श्राज मेरा श्रापके साथ श्री विन्स्टन चर्चिल से भी श्रिधिक मतमेद है।" उत्तर में गाँधीजी ने कहा—"श्राप ससार में होते हुए सस्कृति के नाश को रोकने के लिए जुदे-जुदे राष्ट्रों के बीच सहयोग चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। किन्तु सहयोग तभी हो सकता है, जब सहयोग करने योग्य स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यदि मुक्ते

ससार में शान्ति पैदा करनी या कायम रखनी हो और उसमे पड़नेवाले विष्न का विरोध करना हो, तो उसके लिए मेरे पास वैसा करने की शक्ति होनी चाहिए। श्रीर जबतक मेरा देश स्वतन्त्रता-प्राप्त नहीं कर लेता तवतक मुक्तसे वह हो नहीं सकता। इस समय तो भारत का स्वतन्त्रता-प्राप्ति का आन्दोलन ही ससार की शान्ति के लिए उसका हिस्सा है, क्योंकि जबतक भारत एक पराधीन राष्ट्र है, तबतक न केवल वही वरत् उसे लूटनेवाला इङ्गलैंड तक शान्ति के लए खतरा है। दूसरे राष्ट्र श्राज भले ही इक्रलंड की समाजवादी नीति और उसके द्वारा होनेवाली श्चन्य राष्ट्रों की लूट को सहन कर लें; किन्तु निश्चय ही वे उसे पसन्द तो इर्गिज नहीं करते श्रौर इसलिए इङ्कलैंड के दिन-प्रति दिन अधिकाधिक खतरनाक वनने को रोकने में अवश्य ही सहायता देंगे। वेशक आप यह कह सकते हैं कि स्वतन्त्र मारत स्वय ही एक खतरा हो सकता है। लेकिन हमे यह मान लेना चाहिए कि यदि वह ऋपनी स्वतन्त्रता ऋहिंसा के द्वारा प्राप्त कर सका तो वह अपने श्रविसा के सिद्धान्त और स्वय लूट का तिरस्कार होने से उसके कटु अनुमनों के कारण अच्छी तरह बर्ताव करेगा।

''मेरे क्रान्ति की भाषा में बोलने के सम्बन्ध में जो आपित की जाती है, उसका जवाब तो मैं राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में जो कह चुका हूँ, अपूर्व अवसर उसमें आ जाता है। किन्तु मेरे आन्दोलन में एक बड़ी और परेशान करनेवाली शर्त है। आप तो यह कहेंगे ही कि आहिसक बग़ावत हो ही नहीं सकती और इतिहास में ऐसे यलवे का कोई उटाइरण नहीं है। किन्तु मेरी महत्वाकां हा तो ऐसा

उदाहरण पैदा कर देने की है। मै ऐसा स्वप्न देख रहा हूँ कि मेरा देश स्र्राहेंसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा और मै अगणित वार ससार के सामने यह बात दुहरा देना चाहता हूँ कि ऋहिंसा को छोड़कर मै अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करूँगा। मेरा ऋहिंसा के साथ का विवाह हतना अविच्छिन्न है कि मै अपनी इस स्थित से विलग होने को अपेचा आत्महत्या कर लेना पसन्द करूँगा। यहाँ मैंने सत्य का उल्लेख नहीं किया, वह केवल इसलिए कि सत्य ऋहिंसा के सिवा दूसरी तरह प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि आप यह कल्पना स्वीकार करले तो मेरी स्थित सुरक्षित है।"

जैसा कि वातचीत से मालूम हुआ सर गिलवर्ट की आपित अहिंसा के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाचार-पत्रों में वर्णित उसके कई प्रयोगों के विरुद्ध थी। बॉयकॉट (बहिष्कार) की चर्चों करते हुए उनके मन में कर्नल बॉयकॉट (जिस पर से 'बॉयकॉट' शब्द प्रचलित हुआ) पर हुए अत्याचार का, जिसके परिणाम में उनके क्रक को आत्महत्या करनी पड़ी, खयाल हो रहा था। इसपर जो बहस छिड़ी वह लगभग उकता देने वाली, दुर्बोध तथा तात्त्रिक हो उठी। किन्तु अन्त में गाँधीजी ने जो बातचीत की उसका सार इस प्रकार है—"आपका यह कहना ठीक हो सकता है कि मुक्ते अधिक सावधानी से क्रदम रखना चाहिए; किन्तु यदि आप मूल सिद्धान्त पर आच्चेप करते हों, तो इसके लिए आपको मेरा समाधान करा देना चाहिए। और में आपको यह कह देना चाहता हूँ कि यह हो सकता है कि वहिष्कार का राष्ट्रवाद से भी कोई सम्बन्ध न हो। यह विशुद्ध सुधार का प्रश्न भी हो सकता है,

जैसा कि सर्वथा राष्ट्रवादी न होते हुए भी हम श्रापका कपड़ा लेने से इनकार कर सकते हैं श्रीर श्रपने-श्राप तैयार कर सकते हैं। सुधारक के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह हमेशा किसीका इन्तजार करता बैटा रहे। यदि वह श्रपने निश्वास पर श्रमल नहीं करता, तो वह सुधारक हो ही नहीं सकता। या तो वह श्रत्यधिक जल्दबाज एवम् इरपोक है श्रयवा श्रत्यधिक काहिल श्रयीत् सुस्त है। उसे सलाह श्रयवा बेरोमीटर (तापमापक यन्त्र) कीन दे! श्राप केवल श्रपनी श्रनुशासित श्रन्तरात्मा के श्रादेश के श्रनुमार ही चल सकते हैं श्रीर तब सत्य श्रीर श्रहिंसा के कचच से सब तरह के खतरों का मुकाबिला कर सकते हैं। एक सुधारक इसके सिवा श्रीर कुछ कर नहीं सकता।"

इसके बाद सेना और भारत की अपना शासन-कार्य चलाने की शक्ति तथा ऐसे ही अन्य प्रश्नों पैर चर्चा हुई। स्वशासन के कठिन कार्य के पहले क्या भारत कुछ दिनों प्रतीचा नहीं कर सकता ? यदि हम अपने सैनिक मेजें, तो उनके प्राणों के लिए भी हमें जिम्मेदार रहनां होगा, और इसलिए, क्या यह नहीं हो सकता कि आप जितनी जल्दी भारतीय सेना रख सकें, उतना ही अच्छा ? मुस्लिम वर्ग ने पिछले वर्ष एकमत से यह बात कहीं थी कि हमें केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व की आवश्यकता नहीं। ऐसी दशा में हम निर्णंय किस तरह करें।

गाँधीजी ने इन प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया, "सद्तेप ग़लती करने की स्वतन्त्रता हम पर विश्वास न करेंगे। श्लोप हमे भूल करने की आजादी दे दीजिए। यदि हम आज अपने घर का काम नहीं सम्भाल सकते, तो यह हमं कबतक कर सकेंगे यह कींन कहे सकता हैं ?

मैं नहीं चाहता कि इसका निश्चय आप करें । जान में अथवा अनजान

में आप अपने को विधाता मान बैठे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि
एक च्ला के लिए आप इस सिंहासन से नीचे उतरें । हमें हमारे भरोसे
पर छोड दीजिए । आज एक छोटे-से राष्ट्र के पैरों के नीचे सारी मानवजाति कुचली जा रही है, इससे भी बदतर कुछ और हो सकता है, इसकी
मैं कल्पना ही नहीं कर सकता ।

"श्रीर श्रापके श्रपने सोल्जरों या सैनिकों के प्राणां के लिए जिम्मेदार रहने की यह बात क्या है ! मैं भारत की सेना में भरती होने के लिए सब विदेशियों के नाम एक नोटिक प्रकाशित करूँगा श्रीर उसपर यदि कुछ श्रॅमेज भरती होना चाहेंगे तो क्या श्राप उन्हें रोक देंगे ! यदि वे भरती होंगे, तो जिस तरह किसी भी दूसरे देश की सरकार की नौकरी करने पर वह उनके प्राणों के लिए उत्तरदायी रहती है, उसी तरह हम भी रहेंगे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सेना का नियन्त्रण ही स्वराज्य की कुझी है।

"सर्व-सम्मत मॉग के सम्बन्ध मे, जैसा कि में श्रंबतक कई बार कह चुका हूँ, मैं यही कहूँगा, कि श्रापके श्रपनी पसन्द के बुलाये हुए लोगों से श्राप सर्व-सम्मत माँग की श्राशा नहीं कर सकते। हमारा रणचेत्र मेरा यह दावा है कि महासभा सबसे श्रिधक भारतीयों की प्रतिनिधि है। ब्रिटिश-मन्त्री इस बात को जानते हैं। यदि वे इस बात को नहीं जानते, तो मैं श्रपने देश को वापस जाऊँगा, श्रौर जितना श्रोधक-से-श्रिक सम्भव हो सकता है लोकमत संग्रह करूँगा। हमने जीवन श्रौर मरण का संप्राम लड़ा है। श्रॅंग्रेजों में से एक शरीफ़-से-शरीफ़ श्रॅंग्रेज़ ने हमें कमीटी पर चढ़ाया श्रीर हमें किसी तरह कम नहीं पाया। नतीजा यह हुआ कि उसने जेल के उरवाजे खोल दिये और महासभा से गोलमेज-परिषद् में शरीक होंने के लिए श्रपील की। हमने कई दिनों तक लम्बी बातचीत ख्रौर सलाइ मशविरा किया, इन ख्रासें में इमने श्रिक-से-श्रविक वीरज रखा श्रीर परिणाम में एक सममीता हुन्रा, जिमके श्रनुमार महासभा ने गोलमेज-परिषद् में शरीक होना मंजूर किया। सरकार ने इन सममौते का पाजन करने की अपेद्धा भग ही अधिक किया, ऋौर इसलिए मैं बड़ी हिचकिचाइट के बाद यहाँ श्राने पर रजामन्द हुआ धीर वह भी सिर्फ उस शरीफ अँग्रेज़ के साथ किये हुए वादे को पूरा करने के लिए। यहाँ ग्राने पर मैं देखता हूं. कि भारत श्रीर काँग्रेस के विरोध में खड़ी हुई शक्तियों का मेरा श्रन्दाज गलत था। किन्तु में इससे हताश नहीं होता। मुक्ते वापिस जाकर श्रपने को योग्य बनाना है और कप्ट-सहन के जिर्दे यह साबित करना है कि सारा देश जो मागता है, वास्तव मे उसकी उसे आवश्यकता है। हएटर ने कहा है कि युद्धचेत्र में प्राप्त विजय सत्ता प्राप्ति का छोटे-से-छोटा मार्ग है। किन्तु हम सफलता के लिए दूसरे प्रकार के रण्चेत्र पर लड़े हैं। मैं श्रापके शरीर को छूने की श्रपेत्ता श्रापके हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि मैं इस वार सफल नहीं होता हूँ, तो श्रमली बार सफल होक्रेंगा ।"

इस वातचीत का परिगाम यह हुन्ना कि जिस समय गाँधीजी इन मित्रों में विटा हुए तब, उम ममय की स्त्रपेत्ना, उनके परस्पर के विचारों में अधिक साम्य था और निश्चय ही दोनो पत्त एक-दूसरे को अधिक गहराई से समम्म सके थे।

गांधीजी ने अ्रुकूतों को जो पृथक् 'निर्वाचक-मरडल देने से साफ़ इनकार कर दिया है, यह पहेली सब समाओं में पैदा होती है और गांधीजी से इस सम्बन्ध में अपनी स्थित सममाने के लिए कहा जाता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने मारतीय विद्यार्थियों की सभा मे जो-कुछ कहा और जिसका विवरण दूसरे मौक्ते पर भी दिया, उसका सार मैं यहां देता हूँ।

"मुसलमान श्रीर सिख सब मुसगठित हैं। श्राळूतों की यह बात नहीं है। उनमें राजनीतिक जायित बहुत ही कम है और उनके साथ ऐसा मयद्भर बर्ताव होता है कि मै उनका सदा के लिए श्राळूत ? विरोधी बनकर भी उससे उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। यदि उनका पृथक निर्वाचन-मग्रङल होगा, तो गाँवों मे, जो कि कहर रूढ़ी-प्रेमी हिन्दुश्रों के सुदृद दुर्ग हैं, उनका जीवन दुःखद हो जायगा। श्राळूतों की युगों से उपेचा करने के पाप का प्रायक्षित्त तो उच्चवर्ग के हिन्दुश्रों को करना है। यह प्रायक्षित्त सक्षय समाज सुधार द्वारा श्रीर श्राळूतों की सेवा करके उनके जीवन को श्राधिक सह्य बनाकर करना है, उनके लिए पृथक निर्वाचक-मग्रङल देकर श्राप उन्हे श्रीर रूढ़ी-प्रेमी कहर हिन्दुश्रों को लड़ा मारेगे। श्रापको यह बात समक्त लेना चाहिए कि मुसलमानों श्रीर खिखों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को मैं एक श्रानिवार्य बुराई मानकर ही सहन कर सकता हूँ। श्राळूतों के लिए यह निश्चित रूप से खतरा होगा। मेरा निश्चय है कि श्राळूतों के

लिए पृथक् निर्वाचक-मरहल का, प्रश्न शैतानी सरकार की: आधुनिक घड़त है। केवल एक ही बात की आवश्यकता है, श्रीर वह यह कि मतदाताओं की सूची में उन्हें सम्मिलित कर दिया जाय श्रीर शासन-विधान में उनके लिए मौलिक श्रिषकारों की सुविधा रखी जाय। यदि उनके साथ अन्ययपूर्ण व्यवहार हो श्रीर उनके प्रतिनिधि को जान ब्र्क कर श्रलग रखा जाता हो, तो उन्हें यह श्रिषकार होगा कि वे विशेष 'निर्वाचन-न्यायमण्डल' की माँग करें, जो उनकी पूरी तरह रखा करेगा। इन न्यायमण्डलों को यह खुला श्रिषकार होना चाहिए कि वे चुने हुए उम्मीदवार को हटा कर श्रलग रखें गये उम्मीदवार को चुनने का हुक्म वे सकें।

''श्रष्ठूतों के लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डल उनका दासत्व सदैव के लिए टिकाए रखेगा। पृथक् निर्वाचक-मण्डल से मुसलमानों का मुसलमान होना कभी नहीं छूटेगा। क्या श्राप चाहते हैं कि श्रष्ठूत भी सदैय के लिए 'श्रष्ठूत' बने रहें ! पृथक् निर्वाचक-मण्डल इस कलक्क को चिरस्थायी बना देगा। जिस बात की जरूरत है, वह है श्रस्पृश्यता के निवारण की, श्रीर इतना होने के बाद उद्धत 'उच्च' वर्ग ने 'निम्न' वर्ग पर जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, वे दूर हो जायेंगे। इन प्रतिबन्धों के दूर हो जाने पर श्राप किसे पृथक् निर्वाचक-मण्डल देंगे! यूरोप का इतिहास देखिए। क्या श्रापके यहाँ मजदूरवर्ग श्रयवा स्त्रियों के लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डल थें! बालिग्र-मताधिकार देकर श्राप श्रख्नुतों को पूरा सरक्षा दे देते हैं। कहर-से-कहर किंद्वादी हिन्दू को भी मत लेने के लिए उनके पास पहुँचना होगा।

"श्राप पूछेगे, कि तब उनके प्रतिनिधि डा॰ अम्बेडकर किस तरह उनके लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डल सांगते हैं ? डा॰ अम्बेडकर के लिए मेरे हृदय में गहरा सम्मान है। उन्हें मेरे प्रति कटु होने का सब प्रकार से अधिकार है। यह उनका आत्म-संयम है कि वह हमारा सिर नहीं फीड़ डालते। श्राज वह आश्रद्धा और सदेह से इतने अधिक घिरे हुए हैं कि उन्हें दूसरी बात कुछ स्फती ही नहीं। वह आज प्रत्येक हिन्दू को श्रष्ट्रतों का पक्षा विरोधी मानते हैं और यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरे प्रारम्भिक दिनों में दिल्लिए अफिका में भी ठीक ऐसी ही वात हुई थी; वहाँ मैं जहाँ जाता, वहीं गोरे लाग अर्थात् यूरोपियन मेरे पीछे पड़ जाते। डा॰ अम्बेडकर अपना रोष प्रकट करते हैं, यह सर्वथा स्वाभाविक ही है। किन्तु वह जो पृथक् निर्वाचक-मण्डल चाहते हैं, उससे उनका सामाजिक सुधार न होगा। यह सम्भव है कि इससे उन्हें सत्ता और उच्च-पद मिल जाय; किन्तु इससे अछूतों का कुछ मला न होगा। इतने वर्षों तक उनके साथ रहने और उनके कुल-दुख में शरीक होने के कारण मैं यह सब वात अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ।"

यह विलकुल विद्यार्थियों की सभा थी, इसलिए इसमें सब तरह के प्रश्न पूछे गये। इनमें के कुछ तो ऐसे थे, इंग्लैंड की विरासत को इक्लएड में रहनेवाले भारतीय विद्या- थियों के ही पूछने योग्य थे।

एक प्रश्न यह या—"क्या आप अब भी इक्कलैंग्ड की नेकनीयती पर विश्वास करते हैं ?" और उसका उन्हें जो उत्तर दिया उसे वे सदैव याद रखेंगे।

गाँजीजी ने कहा--"मै इन्हलैंड की नेकनीयती में उसी हद तक विश्वास करता हूँ कि जिस हद तक मानव-स्वभाव की नेकनीयती में करता हूं। मेरा विश्वास है कि सब मिलाकर मानव-जाति की प्रवृत्ति हमे नोचे गिराने की नहीं बल्कि ऊँचा उठाने की है श्रीर श्रशात किन्त निश्चित रूप से यह परिशाम प्रेम के नियम का है। मानव-जाति का श्रस्तित्व बना हुआ है, यह बात ।यह सिद्ध करती है कि विनाश की श्रपेत्ना जीवन-शक्ति बड़ी है। श्रौर मैं तो केवल प्रेम का काव्य ही जानता हूं, इसलिए मै अप्रेयेज जाति पर जो विश्वास रखता हूं, वह देखकर श्रापको स्रार्चर्यान्वित नहीं होना चाहिए। मैं कई बार कटु हो उठा हूँ स्रीर कई बार मैने अपने मन में कहा है, 'इस आपत्ति का अन्त कब होगा ? ये लोग इस ग़रीब जनता को लूटने से कब बाज आयंगे १' किन्तु मुक्ते अन्तरात्मा से अपने आप उत्तर मिलता है. 'इन्हें यह विरासत रोम से मिली है।' इस्रिल्प मुक्ते प्रेम-धर्म के आदेश के अनुसार ही चलना चाहिए, श्रीर यह श्राशा रखनी चाहिए कि श्रागे चलकर श्रॅग्रेजों के स्वभाव पर ऋसर हुए बिना न रहेगा।"

प्र॰—"भारत को उद्योगवादी बनाये जाने के सम्बन्ध में आपका क्या मत है ?"

उ०—"मुक्ते भय है कि उद्योगवाद मानव-जाति के लिए शाप-रूप सिद्ध होगा। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र को लूटना हमेशा जारी रह नहीं सकता। उद्योगवाद का आधार आपकी लूटने की शक्ति, विदेशों के बाजार आपके लिए खुले रहने और प्रतियोगिता करनेवालों के अभाव पर निर्मर है। ये बातें दिन-प्रतिदिन इद्धलेंड के

लिए कम होती जा रही हैं, यही कारण है कि प्रतिदिन उसके वेकारों की संख्या में असंख्य वृद्धि हो रही है। भारत का बहिष्कार तो केवल एक ततैये का दंशमात्र था। श्रीर जब इंग्लैंड का यह हाल है, तो भारत-जैसा विशाल देश उद्योगवादी बनकर लाभ उठाने की आशा नहीं कर सकता। वास्तव मे यदि भारत दूसरे राष्ट्रों को लूटने लगे--श्रौर यदि बह उद्योगवादी बने तो ऐसा किये बिना उसका छुटकारा नही-तो वह वसरे राष्ट्रों के लिए शाप-रूप और ससार के लिए खतरा वन जायगा। श्रीर दूसरे राष्ट्रों को लूटने के लिए मैं भारत को उद्योगवादी बनाने की कल्पना क्यो करूँ ? क्या आप आज की दुःखद स्थिति को नहीं देखते ? हम अपने ३० करोड़ वेकारों के लिए काम तलाश कर सकते हैं, किन्तु इंग्लैंड ऋपने ३० लाख वेकारों के लिए कोई काम तलाश नहीं कर सकता और श्राज उसके सामने जो प्रश्न श्रा खड़ा हुआ है वह उसके बढिमान-से-बढिमान लोगो को परेशान कर रहा है! उद्योगवाद का भविष्य अन्धकारपूर्ण है। इंग्लैंड को अमेरीका, जापान, फ्रान्स और जर्मनी सफल प्रतियोगी मिले हैं और भारत की मुझी-भर मिलों की भी उसके विरुद्ध प्रतियोगिता है। श्रीर जिस तरह भारत में जागृति हुई है, उसी तरह दक्षिण-अफ़िका में भी होगी। उसके पास तो प्राकृतिक खानों श्रौर मनुष्यो का विशाल साधन है। बलिए अभेज, बलिए अफिकन जाति के सामने, महज बौने दिखाई देते हैं। श्राप कहेगे कि कुछ भी हो वे शरीफ़ जङ्गली हैं। अवश्य ही वे शरीफ़ हैं, किन्तु जङ्गली नहीं और कुछ ही दिनो में पश्चिम के राष्ट्र अपने सस्ते माल की विकी के लिए अफ्रिका के द्वार बन्द हुए देखेगे। श्रीर यदि उद्योगवाद का भविष्य पश्चिम में काला

हो तो क्या वह भारत के लिए उससे भी श्रिधिक काला सिद्ध न होगा ?"

प्र०- "श्राईं सी । एस । के विषय में श्रापका क्या मत है ?" उ०-- "श्राई० सी॰ एस॰ इन्डियन सिविल सर्विस नहीं प्रत्युत ई० सी० एस० श्रर्थात् इंग्लिश सिविल सर्विस है । मैं यह बात यह जानकर कह रहा हूँ कि इसमें कुछ मारतीय भी हैं। जबकि श्राईं॰ सी॰ एस॰ भारत एक गुलाम देश है, वे इंग्लैंड के हित के सिवा दूमरी वात कर ही नहीं सकते । किन्तु मान लीजिए कि योग्य श्रॅंभेज भारत की सेवां करना चाहते हैं, तो वे वास्तव में राष्ट्रीय सेवक होगे । इस समय तो वे आर्ड॰ सी॰ एस॰ नाम घारण कर लुटेरी सरकार की सेवा करते हैं। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद ग्रॅग्रेज या तो साहसिक ृति से या प्रायश्चित्त करने के लिए भारत में त्रायेंगे, छोटी तनख्वाहों ार सेवा करेगे, श्रौर श्रमहा भारी वेतन लेकर इड्जलैंड को भी मातकर देनेवाली फिजूलखर्ची से रहने श्रीर इङ्गलैंड की श्रावहवा को भारत में पैदा करने का प्रयत्न कर गरीवों पर बोमारूप होने की अपेद्धा भारत की श्रायहवा की कठोरता सहन करेंगे। हम उन्हें सम्मानित साथियों की तरह रखेंगे, किन्तु यदि उनकी हमपर हुक्मत चलाने और श्रपने-श्रापको उचवर्ग का मानने की अन्दर-ही-अन्दर जरा-सी भी इच्छा होगी, तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं।"

प्रव—"क्या त्रापका कहना है कि स्नाप स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः योग्य है !"

उ०- "यदि हम योग्य नहीं हैं, तो होने का प्रयस्त करेंगे। किन्त्र

योग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता; श्रौर इसका केवल यही सीधा-सादा कारण है कि जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता छीन भारत श्रौर साम्राज्य ली है, उन्हें ही वह वापस देनी है। मान लीजिए कि श्रपने श्राचरण के लिए श्रापको पश्चात्ताप होता है, तो श्राप यह पश्चात्ताप हमे श्रकेला छोड़कर ही प्रकट कर सकते हैं।"

प्र०—"किन्तु श्रौपनिवेशिक स्वराज्य पर ही श्राप रज़ामन्द क्यों नहीं होते ? वात यह है कि श्रॅंग्रेज़ श्रौपनिवेशिक स्वराज्य का श्रर्थ समक्त सकते हैं, सामेदारी क्या चीज़ है, यह वे नहीं जानते, श्रौर श्रौपनिवेशिक स्वराज्य का करीय-करीय वहीं श्रर्थ है, जो श्राप चाहते हैं। जव कि श्रापको वह दिया जाता है, तो जिस तरह श्रायलैंड ने स्वय ही 'फ्री स्टेट' पद को स्वीकार कर लिया, श्राप भी उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? क्या श्रापकी समेदारी का श्रर्थ उससे कुछ जुदा है ?"

उ०—मेरे सामने यह बात पेश कीजिए, मुक्ते उसकी जाच करने दीजिए, श्रौर यदि मैं देखूँगा कि श्रापके पेश किये हुए श्रौपनिवेशिक स्वराज्य का श्रर्थ स्वतन्त्रता ही है तो मैं उसे तुरन्त स्वीकार कर लूँगा। किन्तु मै यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालूँगा, जो कहते हैं कि श्रौपनिवेशिक स्वराज्य श्रौर स्वतन्त्रता एक ही वात है।

0 0 0 6

रेले-क्लव के सदस्यों के साथ की बातचीत अत्यन्त आकर्षक थी, क्योंकि ये सदस्य सब उपनिवेशों से आये हुए विद्यार्थी थे। उनकी नस-नस में साम्राज्यवाद की कल्पना भरी हुई थी और वे राजनीति का सूच्म अध्ययन करनेवाले थे। उसका अत्येक अश्न सीधा और तत्त्व की बात पर था श्रीर इसलिए मैं इस सम्भाषण का श्रिधिकांश माग यहाँ देने के लिए उत्सुक हूँ।"

प्र०-- "श्राप मारत का साम्राज्य से किस हद तक सम्बन्ध-विच्छेद करेंगे ?"

उ०—''साम्राज्य से पूरी तरह; श्रौर यदि मै मारत को लाम पहुँचाना चाहता हूँ, तो ब्रिटिश राष्ट्र से ज़रा भी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य केवल भारत के ही कारण साम्राज्य है। उस साम्राज्यपन का अवश्य अन्त होना चाहिए श्रौर मैं ब्रिटेन के सब सुख-दुःख मे भाग लेता हुआ उसके श्रौर सब उपनिवेशों के साथ समान सामेदार बनना पसन्द करता हूँ। किन्तु यह सामेदारी बराबरी के दर्जे की होनी चाहिए।"

प्र०—''इंग्लैंड के दुःख में भारत किस हद तक हिस्सा लेने के लिए तैयार होगा ?"

उ०--"पूरी तरह।"

प्र०—''क्या आप समकते हैं कि भारत अपने भविष्य को अवि-च्छित्र रूप में इग्लैंड के साथ जोड़ने के लिए एकमत हो जायगा ?"

उ०—"हॉ, जबतक वह सामेदार रहेगा। किन्तु यदि उसे मालूम हो कि यह सामेदारी राक्स और बीने की सामेदारी-सी है, अथवा उसका उपयोग ससार के दूसरे राष्ट्रों को लूटने के लिए होता है, तो उस समय वह सामेदारी को तोड़ डालेगा। उसका उद्देश्य संसार के सब राष्ट्रों का कल्याण साधन करना है, और यदि यह सम्भव न हो सकता हो तो कृतिम सामेदारी की पैवन्द लगाने के बजाय मुक्तमें युगों तक प्रतीद्दा करने का धैर्य है।" प्र०—''किसी राष्ट्र की लूटना और उसके साथ व्यापार करना इन दोनों बातों को आप किस प्रकार मिन्न करेंगे ?"

उ०— "इसकी दो कसौटी हैं— (१) दूसरे राष्ट्र को हमारे माल की आवश्कता होनी चाहिए। यह माल उसकी इच्छा के विरुद्ध सस्ती कीमत पर हरगिज न वेचा जाय। श्रीर (२) व्यापार के पीछे नौकावल न होना चाहिए। श्रीर इस सम्बन्ध में यदि मैं श्रापको बतलाऊँ कि हमारे भारत जैसे राष्ट्रों पर इग्लैंड ने कितना अत्याचार किया है, श्रीर यदि श्रापको उसका अनुभव हो, तो श्राप 'Britania rules the waves' (ब्रिटेन समुद्र पर शासन करता है) यह गीत ज्रा भी गर्व से न गावें। श्रॅं भेजी पाठ्य पुस्तकों में श्राज जो वार्ते गौरव की समसी जाती हैं, वे लजा की प्रतीत होने लगेगी श्रीर श्रापको दूसरे राष्ट्रों की पराजय श्रथवा श्रपमान से गर्वित होना छोड़ देना पड़ेगा।"

प्र०—"श्रापके मार्ग में साम्प्रदायिक प्रश्न सम्बन्धी श्रॅंग्रेज़ों का बर्ताव किस हद तक विष्न-रूप है ?"

उ०—"ऋषिकांश ऋथवा यों कहना चाहिए कि ऋषिश्राध। जान में ऋथवा अनजान में, भारत की तरह यहाँ भी फूट डालकर शासन करने की भेदनीति चल रही है। ऋँग्रेज ऋषिकारी कभी एक दल से झौर कभी दूसरे दल से दोस्ती करते हैं। ऋवश्य ही यदि में ऋग्रेज ऋषिकारी होता तो मैं भी वही करता और ऋपने शासन को मजवृत करने के लिए ऋगपसी मगड़ों से लाभ उठाता। इस विषय में हमारी जिम्मेदारी इसी इद तक है, जितने कि कूटनीति के ऋासानी से हम शिकार बन जाते हैं।"

प्र०-- "क्या त्राप खयाल करते हैं कि ब्रिटिश-सरकार को साम्प्र-दायिक समस्या का इल सुकाना चाहिए ?"

उ०—"नहीं। किन्तु इस 'नहीं' कहनेवाले पत्त में मै श्रकेला ही हूँ। यह श्रपमानजनक बात है श्रीर न तो महासमा श्रीर न मै ही इसमें शरीक हो सकते हैं। किन्तु मैंने एक न्यायकारी मएडल की सूचना की है। यद्यपि सब सरकारी योजनायें केवल राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हैं, फिर भी भारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकारों के खरीतों में सरकार की श्रोर से कुछ बातें तो स्वीकार की गई हैं। हमारे विषय में प्रत्येक पत्त न्याय की बात करता है, किन्तु पंचायत से दूर भागता है; इससे सिद्ध होता है कि जहाँतक सम्भव हो सके श्रधिक-से-श्रधिक धरवा लेने की चाल पूरी तरह चल रही है, श्रीर कौन ग़लत श्रीर कौन ठीक है यह केवल थोड़े-बहुत श्रश का ही सवाल है। जुदे-जुदे दावों के प्रति न्याय-मंडल न्याय करेगा, यह श्राशा उससे श्रवश्य की जा सकती है।"

प्र०—''इस न्याय-मडल में कौन होगे, यह आप कह सकेंगे ?'' उ०—''उसमें हिन्दुस्तान की हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जो हिन्दू और मुसलमान न हों, होगे और प्रिवी-कौंसिल के न्यायाधीश होंगे।''

प्र॰-- "उनका निर्णय स्वीकार कर लिया जायगा १"

उ०—"श्रदालत के निर्णय का स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं हो सकता है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस सूचना के मूल में एक युक्ति भी है। सरकार यदि मेरी इस सूचना को स्वीकार करेगी तो सारा वायु-मण्डल ही त्रदल जावेगा श्रौर न्यायमण्डल नियुक्त किया जाय उसके पहले ही ये जातिया नियटारा कर लेंगी; क्योंकि श्रमी जो दिया जा रहा

है उसमें राजनैतिक दृष्टि रखनेवालों को सन्तोप हो उसके लिए काफी - गुझाइश है श्रीर हरएक श्रपनी मांग मे जो त्रुटि है उसे जानता है।"

श्राक्सफ़ोर्ड से इस लौटे. परन्तु उसकी मधुर-से-मधुर स्मृति लेकर । उसमें सबसे ऋषिक मधुर स्मृति है डा॰ लिएडसे ऋौर उनकी पत्नी की, जिनके यहाँ हम ठहरे थे। एक सम्भाषण में गाँधीजी को जनरल डायर श्रीर श्रमृतसर मे लोगो को जिस गली में पेट के वल चलाया गया था उसका उल्लेख' करना पडा । श्रोतागण ऐसी सहात्रभृति श्रतुभव करने-वाले थे कि उनमे कुछ लोगों को उसके वर्णनमात्र से कॅपकॅपी श्रा गई। सभा के अन्त मे श्रीमती लिएडसे गाधीजी के पास आई और मधुरता से बोली, "यदि ऋाप इसे योग्य प्रायश्चित्त समर्से तो इम पचास बार पेट के वल चलने के लिए तैयार हैं।" गाधीजी ने कहा, "नहीं, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा करे, यह मैं नहीं चाहता । मै या त्राप स्वेच्छापूर्वक पचास बार पेट के बल चले, परन्तु यदि मैं किसी ऋँग्रेज लड़की को जनरदस्ती पेट के वल चलने पर मजबूर करूँ तो १ वह मुक्ते लात मारेगी श्रौर वह, सर्वथा उचित ही होगा । मुक्ते तो स्रापको वीमत्सता का एक उदाहरण मात्र देना था। प्रायम्बन तो यही चाहिए कि ऋँग्रेज लोग भारत में मालिक वनकर नहीं, सेवक वन-कर रहें।" ब्रैंलियल के ऋाचार्य एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो प्रजातन्त्र की समस्यात्रो पर श्रक्सर सोचते श्रौर लिखते रहे हैं, इसलिए स्वतन्त्र भारत के भविष्य के विषय में वह स्वभावतः सावधान हैं ऋौर जहातक सम्भव हो सके इस सम्बन्धी आपत्ति को टालने के लिए वड़े चिन्तित हैं।

लेकिन यदि कोई श्रापित उठ ही खड़ी हो, श्रीर उसमें महान् कष्ट-सहन का काम पड़े, जैसा कि गाँधीजी के नेतृत्व में होनेवाले किसी भी श्रांदोलन में होगा, तो मुक्ते इसमें कोई संदेह नहीं कि डा॰ लियडसे की सहा- जुमूति पूर्णतया इमारे ही प्रति होगी। भविष्य-सम्बन्धी कुछ बातचीत के बाद जैमे ही हम श्राराम करने को जा रहे थे, उन्होंने श्रपने विस्तृत पुस्तकायार में से एक पुस्तक निकाली श्रीर उसमें से जान ब्राउन-सम्बन्धी निम्न महत्वपूर्ण श्रश मुक्ते पढ़कर सुनाया—

"Sometimes there comes a crack in Time itself, Sometimes the earth is torn by something blind, Sometimes an image that has stood so long. It seems implanted as the polar star is moved against an unfathomed force. That suddenly will not have it any more. Call it the mores, call it God or Fate. Call it Mansoul or economic law. That force exists and moves

And when it moves

It will employ a hard and actual stone

To batter into bits an actual wall

And change the actual scheme of things

John Brown

Was, such a stone—unreasoning as the stone Destructive as the stone, and if you like, Heroic and devoted as such a stone
He had no gift for life, no gift to bring
Life but his body and a cutting wedge,
But he knew how to die "

बैलियल के ऋाचार्य के तत्वज्ञान में यदि जान ब्राउन को स्थान है, तो इसमें सन्देह नहीं कि गाँधीजी के लिए तो बहुत ही गुआइश होगी, जिन्होंने कि जान ब्राउन के उधायों को सम्पूर्ण करके बतला दिया है।

गांधीजी ने विलायत पहुँचते ही तुरन्त ही कर्नल मैडक के बारे में पूँछतांछ आरम्भ कर दी थी। कर्नल मैडक एक दिन आए और रीडिंग के पास के अपने मकान पर आने के लिए गाँधीजी कर्नल मैडक से आग्रह कर गये। उन्होंने कहा, "मेरी पत्नी ने श्रापके लिए श्रन्छे फल-फूल श्रीर शाक-भाजी चुन रखे हैं।" सौभारय से ईटन श्रौर श्राक्सफोर्ड जाने के लिए रीडिंग होकर जाना होता है. इसलिए गांधीजी ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। सात वर्ष के बाद मिलने पर गाधीजी ऋौर मैडक-दम्पति दोनो को वड़ा ऋानन्द हुआ। गाधीजी ने स्त्राभार प्रदर्शित करते हुए श्रीमती मैडक से कहा- "श्रापके पति ने मुक्त पर सफल शस्त्र-भयोग न किया होता तो मैं आज आपसे मिलने यहा न त्रा सकता । कर्नल मैडक को उनके जीवन के सायंकाल के समय बीस वर्ष के युवक के से उत्साह से संशोधन का कार्य करते श्रीर विस्मित कर देने जितने श्रिविक विषयों में संलग्न देखना, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य को वात थी। वह कुशल नाग़वान हैं स्त्रीर उनके सुन्दर बग़ीचे में मांति-भाति के फूल ऋौर फल के वृत्त हैं। उनपर वह तरह-तरह के प्रयोग करते हैं। उन्हें दुग्धालय के काम में भी उतनी ही दिलचस्पी हैं श्रीर गायों के ज्ञय के कारणों की शोध करते हुए उन्होंने गायों के खाने के घास पर विचित्र प्रयोग किये हैं। उत्तम मक्खन पैदा करनेवाले परमागुत्रों पर उन्होंने दिन-के-दिन बिता दिये त्रौर उसमें सफलता प्राप्त की, परन्तु उन्हें उसमें ग्रार्थिक लाभ नहीं मालूम हुग्रा। वह घर के उपयोग के लिए पेट्रोल से गैस बनाते हैं श्रीर हमेशा काम में लगे रहते हैं। श्रीमती मैडक ने कहा-"गॉधीजी, मैने श्रापको पूना में देखा था, उससे बुड्ढे तो श्राप विलकुल नहीं मालूम पड़ते।" ठीक इसी प्रकार मुक्ते भी कहना चाहिए कि कर्नल मैडक जैसे पूना में थे उस से बुड्ढे नहीं दिखलाई दिये। बल्कि शायद किसी क्रदर वह उससे कम उम्र ही दिखाई पड़े, क्योंकि ऋव वह ऋपने ऋोहदे के जञ्जाल से मुक्त थे श्रीर श्रपने मन-मुश्राफिक काम करने के लिए स्वतन्त्र थे। जिस प्रकार कर्नल मैडक अपने समय का मूल्यवान उपयोग कर रहे हैं उसी प्रकार सभी लोग नौकरी से ऋलग होने पर ऋपने समय का सदुपयोग करें, तो क्या अच्छा हो !

यह बड़ा श्रन्छा हुन्रा कि श्री होराबिन तथा कृष्णा मेनन ने कामनवैलय श्रॉफ इिएडया लीग के श्रन्तर्गत गांधीजी के स्वागत सम्मान का
विचार किया। श्री होराबिन ने स्वराज्य-सम्बन्धी
परावलम्बी ब्रिटिश
मारतीय मॉग के प्रति लीग के ज़ोरदार समर्थन का
गांधीजी को श्राश्वासन दिया और गांधीजी से यह
वताने के लिए कहा कि किस प्रकार वे मदद करें, जो बहुत उपयोगी
साबित हो। गांधीजी ने कहा—"हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में सच्चा जान

फैलाइए, श्रीर श्रॅंग्रेज प्रजा को जिस क्रुठे इतिहास पर पाला गया है उसका स्थान सच्चे ज्ञान को दिलाइए।" विलायत के पत्र जान-वृक्तकर सची वात को दवाकर कुठी वाते फैलाते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने चटगाँव श्रीर हिजली के श्रत्याचार श्रीर विलियर्स श्रीर इनों पर हए श्राक्रमण का सबल उदाहरण दिया। चटगाँव श्रीर हिजली के श्रत्याचार. जिनके कारण वयोवृद्ध श्रौर वीमारी के विछौने पर पड़े हुए कविवर का प्रथय प्रकीप भड़क उठा श्रौर उन्होने, श्रपने एकान्त-वास का त्याग किया, उनका तो केवल नाम ही विलायत के पत्रों में स्राया है। परन्तु यह वताना न चूके कि ये कैंदी दुष्ट हैं श्रौर वे गोली से मार देने लायक हैं। गांधीजी ने कहा, "ये दोनों खूनी इमले दुःखदायक श्रौर लजाजनक हैं न्त्रौर मेरी परेशानी के वायस हैं। परन्तु यदि न्त्राप इन्हे इतना वड़ा रूप देते हैं, तो चटगाँव श्रीर हिजली को क्यों नहीं देते ! कार्य-कारए का नियम तो अटल है। केवल सन्देह पर ही विना सुकदमा चलाये अनिश्चित मुद्दत के लिए इन नौजवानों को क़ैद में रखा जाता है, उन्हें दवाकर कुचल डाला जाता है। उनके कुछ मित्र गुमराह होते हैं श्रीर वैर लेने का प्रयत्न करते हैं। इन कृत्यों की मुक्तसे ऋषिक कोई निन्दा करे, यह संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ते दोनो तरफ की हिसा के प्रति तिरस्कार है, श्रौर मुमे मेरे पत्त की हिंसा श्राधिक कष्टप्रद मालूम होती है। मेरी स्वार्थ-बुद्धि यह है कि यह हिंसा मेरे काम में बाधा डालती है। यह बात ठीक है कि वे लोग महासभावादी नहीं हैं, परन्तु यह जवाव मेरे लिए नहीं हो सकता । क्योंकि वे हैं तो हिन्दुस्तानी ही, श्रौर इससे यह जाहिर होता है कि महासभा उनकी प्रवृत्ति पर श्रकुश रखने श्रीर उनका पागलपन रोकने में असमर्थ है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि इसका दूसरा पहलू भी है—भारत जैसे विशाल देश में इतने कम हिसक अत्याचार होते हैं, यही आश्चर्य की बात है, क्योंकि चटगांव और हिजली जैसे जङ्गली अत्याचारों के विरुद्ध दूसरे किसी भी देश में चारों और खुला बलवा हो गया होता। मैं चाहता हूं कि अखबार सारा सत्य प्रकट करे। उसके बदले यहां मौन और फूठे और अपूर्ण विवरण प्रकट करने के षड्यन्त्र हो रहे हैं।"

उपस्थित जनो पर इसका असर हुआ और रेवरेसड बेल्डन ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें ब्रिटिश पत्रो से प्रार्थना की गई कि वे पूरी और सची बातें प्रकाशित करने की आवश्यकता समके, साथ ही इसमें यह चेतावनी भी दी गई कि सच्ची बातों का दबाना हिन्दुस्तान और इन्लैंड दोनों के प्रति बड़ा अन्याय है। प्रस्ताव को पेश करते हुए रेवरेसड वेल्डन ने एक जोरदार वक्तृता दी और गांधीजी को आधासन दिया कि हिन्दुस्तान मे यदि सत्याग्रह जारी करना पड़े तो फिर उसके साथ-साथ इंग्लैंड में भी सत्याग्रह-आन्दोलन होगा। प्रगति-विरोधी पत्रों के प्रतिनिधि इन सब बातों को बरदाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रस्ताव तो इझलेंड के अखबारों के लिए अपमानपूर्ण है। उसमें से एक ने तो यहातक कह डाला कि गांधीजी हमें समाचार ही नहीं देते, हालांकि हमारी कम्पनी ने इसके बदले में उनकी चलती-बोलती तस्वीर लेने का भी आग्रह किया था। इस मित्र ने, अपने साथ, दूसरों को भी गांधीजी के आगे ला धरीटा; और उन सबको पराजित करते हुए गांधीजी ने कहा—"अच्छा, सुनिए,

जो मित्र अन्त मे बोले उनके लिए तो अन्य किसी बात की अपेद्धा व्यापारिक बात ही मुख्य है। पर दूसरों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात रखता हूँ। चटगाव और हिजली में जो-कुछ हुआ मैं उन्हें उसका सच्चा-सच्चा हाल बतलाना चाहता हूँ। क्या वे उसे प्रकाशित करेंगे १ दूसरी महत्व की बात और सुनिए। जबतक मैं यहां पर हूँ, मुक्ते उनके लिए, बिना किसी मुआविज़े की आशा के, रोज-ब-रोज, भारत के समा-चार मिलते रहते हैं। क्या वे उन समाचारों को प्रकाशित करेंगे १" इसपर सम्नाटा छा गया, बिरोध और प्रतिबाद की आवाजे बन्द हो गईं, और सिर्फ़ उन दो-तीन की तटस्थता के साथ प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

जब इस ईटन जा रहे थे तो पहला प्रश्न गाँधीजी ने यही किया क्या ईटन वही स्कूल है, जहा जवाहरलालजी पढ़ चुके हैं ? मैंने उन्हे बताया कि वह स्थान हैरो है, ईटन नहीं---इसपर, कुछ केस्बिज श्रत्युक्ति न समिक्तए, गाँधीजी का कुछ उत्साह तो वही ठएडा हो गया । अतः पाठक समभ सकते हैं कि गाँधीजी केम्ब्रिज जाने के लिए उत्सुक क्यों थे। यह जवाहरलालजी श्रीर श्री एश्डरूज का केम्ब्रिज है श्रीर जब एएडरूज उनको सुबह धूमने ले गये तो गाँधी-जी ने द्विनिटी कालेज के विशाल मैदान में से होकर चलने की इच्छा प्रकट की क्योंकि जवाहरलालजी ट्रिनिटी कालेज मे पढ़ चुके हैं। इसे श्राप भावुकता समिक्तए या श्रीर कुछ, यह तो मनुष्य स्वभाव ही है श्रौर गाधीजी, श्रन्य पुरुषों की तरह, उससे बरी नहीं हो सकते । ट्रिनिटी कालेज में जवाहरलालजी ही नहीं बल्कि टेनीसन, बेजल, न्यूटन आदि भी पढ चुके हैं; परन्तु हम उसे कभी नही देखते, यदि हमको यह न मालूम होता कि यही जवाहरलालजी पढ़ चुके हैं - जैसे हमने काइस्ट-चर्च को नहीं देखा, हालांकि वहाँ वर्ड स्वर्थ पढ़ चुके हैं। यही पेम्ब्रोक के लिए कहा जा सकता है--वह हमको इसलिए प्रिय है कि वहां श्री

एएडरूज पढ़ चुके हैं; इसलिए नही कि में और स्पेन्सर जैसे किव वहा पढे थे। जब सन् १२६१ में आक्सफ़ोर्ड में पहले कालेज की स्थापना हुई, केम्ब्रिज की अभिलाषायें भी जाग उठीं और थोड़े ही काल में वेलियल श्रीर मार्टन के मुकाबिले में केम्ब्रिज में पीटर हाउस की स्थापना हो गई। यह प्रतियोगिता बराबर जारी रही ख्रौर दोनों को इक्लैंड के महापुरुषों का वहाँ के विद्यार्थी होने का गर्व समान रूप से है। यदि केम्बिज में ब्राक्सफोर्ड से कम कालेज हैं तो वहाँ विद्यार्थियों की सख्या श्रिधिक है। यदि श्राक्सफोर्ड में टेम्स नदी श्रीर उसके भव्य किनारे हैं तो केम्ब्रिज में वह 'बन्द' है, जहाँ केम नदी चक्कर काटती हुई वहाँ की मुमि को एक श्रत्यन्त सुन्दर भृस्थल होने का गर्व दिलाती है। इन कालेजों की स्थापना धार्मिक विचारों को लेकर हुई है श्रीर इसको याद दिलाने के लिए अब भी इन दोनों स्थानो पर 'चेपल' विद्यमान हैं। किंग्स कालेज (केम्ब्रिज) का चेपल १५ वी शताब्दी में छठे हेन्री ने वनवाया था श्रीर यह भवन निर्माण-कला का एक श्रद्धत उटाहरण है. जिसको देखने इङ्गलैंड के सभी यात्री आते हैं। कवि ग्रेने अपनी प्रसिद्ध 'एलेजी' के ये शब्द इसी भवन से उत्साहित होकर लिखे थे-

"Where through the long drawn assle and fretted vault The pealing anthem swells the not of praise"

इसकी खिड़िकयों में जो रगीन काच जड़े हैं उनमें ईसा के जीवन, मृत्यु श्रीर स्वर्गारोह्ण के चित्र चित्रित हैं श्रीर कहा जाता है कि काच की चित्रकारी में संसार-भर में यहाँ की चित्रकला सर्वोपिर है। श्राश्चर्य तो यह है कि चित्रकार श्रीर राज यही के कालेजों के 'फेलो' (सदस्य) थे । इसीलिए वर्ड़ स्वर्थ ने, जो यहीं के वातावरण में शिच्तित हुआ श्रीर जिसने इस चेपल में कई बार प्रार्थना की होगी, इसपर यह सुन्दर कविता लिखी है, जो रस श्रीर माधुर्य में श्रद्वितीय है:—

Tax not the royal Saint with vain expense,
With ill-matched aims the Architect who planned
(Albeit Iabouring for a scanty band
Of white-robed scholars only) this immense
And glorious work of fine intelligence!
—Give all thou can'st. high Heaven rejects the lore
Of nicely-calculated less or more.—
So deemed the man who fashioned for the sense
These lofty pillars, spread that branching roof
Self-poised, and scoop'd into ten thousand cells
Where light and shade repose, where music dwells
Lingering—and wandering on as loth to die,
Like thoughts whose very sweetness yieldeth proof
That they were born for immortality

यह स्थान देखकर हमारे हृदयों में पुरातन नालन्द, तत्त्वशिला पाटिल-पुत्र श्रौर काशी की नष्टप्राय सस्कृति के लिए समवेदना का श्रमुभव हो रहा था श्रौर जब गाँधीजी से किसी ने भारत की शित्ता-प्रणाली के भविष्य के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने दुःख के साथ बंगलोर श्रौर बम्बई के सफेद हाथियों ( श्रवांचीन विद्यालयों ) की श्रोर इशारा किया। यदि श्राक्सफोर्ड के श्रध्यापकों को महासभा के देश की प्रतिनिधिन

सस्या होने के दावे से परेशानी हुई थी, तो केम्ब्रिज के अध्यापकों को भारत के इड़लैंड श्रीर साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद की योजना से कम परेशानी नहीं हुई । पूर्ण स्वतत्रता की बात कर इङ्गलैंड को क्यों नाराज करते हो ! क्या भारत मे अअंग्रेजी राज्य ने हानि के सिवाय लाभ कुछ नहीं किया ? क्या ब्रिटिश सत्ता के श्रिधिकार में रहता हुआ भारत स्वतत्र सरकारवाले चीन से श्रच्छी हालत मे नहीं है ? यदि गोरे सिपाही ं गैर सरकार के नीचे रहकर नौकरी नहीं करना चाहते तो क्या कछ काल के लिए शाति के नाते उनकी बाते नहीं मान लेनी चाहिएँ ? क्या स्थिति इतनी भयानक हो चली है कि यदि पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हुए तो भारत १० लाख जान की कुर्वानी कर देगा ! ऐसे-ही-ऐसे प्रश्न वहाँ चल रहे थे। पेम्ब्रोक के आचार्य के मकान में उस समय यूनिवर्सिटी के सभी विद्वान मौजूद थे, जो गाधीजी के मुख से भारत के विषय में सुनने श्रीर यथासम्भव सहायता देने के लिए जमा हुए थे। श्री एलिस बार्कर जैसे बड़े नामी प्रोफेसर जिनका नाम प्राचीन और मध्यकालीन राजतत्रो के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, श्री वेज डिकिन्सन जैसे बड़े योज्य विद्वान् जिनके पूर्वीय देशों के अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापना के प्रयत्न से इम भारत तक मे परिचित हैं, डाक्टर जॉन मरे श्रीर डाक्टर वेकर त्रादि जैसे धर्मशास्त्र के मौढ़ पड़ित भी वहाँ उपस्थित थे। उसी सभा में 'स्पेक्टेटर' के श्री एल्विन रेख्न भी थे जो ऐसी योजना की खोज में हैं जिससे इद्भलैंड अीर भारत के बीच शान्ति रहे और विरोध के मौके कम-से-कम ग्रावे।

उनकी विद्वत्ता, उदारता श्रीर स्थिति को समझने श्रीर सहायता

करने की सची इच्छा आदि सद्गुणों का आदर करते हुए मैं कहूँगा कि आवसफोर्ड और केम्ब्रिज के इन विद्वानों में कोई ऐसा नहीं है जो हैनरी केम्ब्रेबल वेनरमेन की प्रसिद्ध उक्ति 'सुराज्य स्वुराज्य का काम नहीं दें सकता" का मर्म समक्तता हो। वे प्रश्न के नैतिक, न्यायिक और सहु-लियत के पहलू पर विचार तो करते हैं, परन्तु उनमें कोई यह नहीं समकता कि उपर्युक्त उक्ति की सत्यता के आधार पर ही आगे बात चल सकती है। खैर अब मैं इन विभिन्न प्रश्नों पर जो विचार गाँधीजी ने प्रकट किये उनपुर आता हूं। ये बाते कई बार दुहराई जा चुकी है।

'सामा सदा बरावरों की शतों पर होता है। दासता की चाहे जितने सुन्दर शब्दों में व्याख्या हो, वह साफे के बरावर नहीं हो सकती। अतः वर्तमान सम्बन्ध मे एकदम परिवर्तन होने की आवश्यकता है, सम्बन्ध-विच्छेद चाहे न हो, पर सम्बन्ध मनुष्य-मात्र के हित को हृष्टि, में रखते हुए हो। भारत स्त्रय चाहे संसार की दिलत जातियों का रक्त-शोषण नहीं कर सकता, परन्तु ब्रिटेन के सहयोग से अवश्य कर सकता है। साफे का अर्थ है इस रक्त-शोषण का सदा के लिए बन्द हो जाना। यदि ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं है तो भारत को उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना ही उचित है। आवश्यकता इस बात की है कि ब्रिटेन अपनी, इस रक्त शोषण्यानीति में परिवर्तन करे। ऐसा हो जाने पर ब्रिटेन यह गर्न नहीं कर सकेगा कि उसके पास इतनी जल-सेना है कि जो समुद्रों और उसके दीपान्तर ज्यापार की रक्ता कर सकती है।"

प्र०-"दिच् िण-अफिका के अधिनस्थ लोगों के बारे में क्या क्रना होगा ?"

उ०--"में यह हठ नहीं करूँगा कि हमारे सामे की पहली यह शर्त है कि ब्रिटेन पहले उनकी ख्रोर भी अपनी नीति बदले। परन्तु भै वहाँ की ख्रादिम जाति के कष्ट-निवारण का प्रयत्न अवश्य करूँगा क्योंकि मुफे ख्रानुभव है कि वे भी ब्रिटेन की शोषण-नीति के शिकार हैं। हमारे गुलामी से मुक्त होने का अर्थ है कि वे भी स्वतन्त हो जायँ। यदि यह संभव न हो तो मैं उस सामे में नहीं रहूँगा, चाहे वह भारत के भले के लिए ही हो। व्यक्तिगत रूप से तो मैं यही कहूँगा कि वह सामा मेरी जाति के योग्य होगा और मैं उसको सदा कायम रखने का प्रयत्न भी करूँगा, जिससे संसार इस शोषण-नीति से सदा के लिए वरी हो जायगा। भारत कभी किसी दशा में इस नीति का स्वागत नहीं करेगा ख्रीर मेरी तो यह हढ़ धारणा है कि यदि महासभा भी इस साम्राज्य-नीति को स्वीकार कर ले तो मैं उससे भी अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लूँगा।"

प्र०-"क्या महासभा श्रमी क्तिलहाल, जनतक अन्य प्रवन्य न ही दिल्ला-अफिका, कनाडा आदि के समकत्त् स्थान से संतुष्ट नहीं होगी ?"

उ०—"इस पूरन के उत्तर में 'हाँ' कह देने में मुक्ते खतरा मालूम-होता है। यदि आप इससे किसी अधिक अच्छी और उच्च-स्थिति का कल्पना करते हो कि जिसे प्राप्त करने के लिए हमें फिर प्रयत्न करना होगा, तो मेरा उत्तर 'नहीं' है। और यदि वह स्थिति ऐसी आदर्श है कि फिर हमारी कोई अभिलाषा बाकी नहीं रहती, तो मेरा उत्तर 'हाँ' है। वह स्थान तो उपयुक्त तभी होगा, जब सर्व-साधारण तक को यह अनुभव होने लगे कि वे पहले से सर्वथा विभिन्न अवस्था में हैं। अतः मैं थोडे भी काज के लिए कोई नीचा दर्जा स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ । महासभा तो सर्वोत्तम स्थान से थोड़े भी नीचे स्थान से सन्तुष्ट नहीं होगी।"

प्र०—"हन राजाश्रो का क्या होगा, ये तो स्वाधीनता नही चाहते ?"
उ०—"हा, मै जानता हूँ, वे नहीं चाहते । परन्तु वे तो मजबूर हैं,
इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते । वे तो ब्रिटिश सरकार के श्राज्ञापालक हैं । परन्तु ऐसे अन्य व्यक्ति भी तो हैं, जो ब्रिटिश शस्त्रों ही को
अपना रच्चक समक्तते हैं । मैं तो फौज पर पूरा श्रधिकार मिले विना
कुछ न लूँगा । यदि भारत के सभी नेता मिलकर इस फौजी श्रधिकार
के पूरन पर अन्य कोई समक्तीता कर ले तो भी मै इससे बाहर रहूँगा,
चाहे उसका विरोध न करूँ, लोगों को और त्याग करने और कष्ट सहने
को न कहूँ । यदि कोई ऐसी रीति निकाली गई कि जिससे हमारी सब
आशार्ये कुछ असें में मगर शीध ही पूरी हो जाती हों, तो मै उसे सहन
कर लूँगा; परन्तु उसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दूँगा ।

"परन्तु यदि श्राप यह कहे कि गोरी फ़ौजे राष्ट्रीय सरकार के श्रधीन रहकर काम नहीं करेंगी, तो मेरी सम्मति मे तो यह ब्रिटेन श्रीर हमारे सम्बन्ध विच्छेद का ज्वरदस्त कारण हो जायगा। हम नहीं चाहते श्रीर न हम वरदाश्त करेंगे कि हम पर कब्जा जमानेवाली फ़ौज यहा रहे। ऐसी किसी फौज को मारतीय बनाने की योजना हमारे लिए लामपद नहीं हो सकती है, जिसमे श्रन्ततः श्राधिकार गोरो के हाथ में हो श्रीर जिसमें हमारे श्रिषकार पाने की योग्यता पर वैसा ही सन्देह प्रकट किया जाता हो कि जैसा श्राज किया जा रहा है। सच्ची उत्तरदायिन्वपूर्ण सरकार तो तभी स्थापित हो सकती है, जब श्रियेज़ हम पर श्रीर हमारी

योग्यता पर विश्वास करे । यह अशान्ति तो तभी दूर होगी, जब ब्रिटेन को यह विश्वास हो जायगा कि उसने भारत के साथ अन्याय किया है अर्रेर वह उसके प्रायक्षित्त के लिए गोरी फ़ौजों को भारतीय मंत्रियों के अधिकार में दे देगा। क्या आपको डर है कि भारतीय मंत्रियों की मूर्खतापूर्ण आज्ञाओं से गोरे सिपाही मार डाले जायंगे ? क्या में आपको याद दिलाज कि गत बोअर-युद्ध में एक ऐसा अवसर आया था, जिसमें इंग्लैंड में उस युद्ध के ब्रिटिश जनरलों को गन्ने कहा गया था और गोरे सिपाहियों की वीरता की प्रशंसा की गई थी। अगर बड़े-बड़े ब्रिटिश जनरल भी गलती कर सकते हैं तो भारतीय मन्त्रियों को भी करने दो। ये भारतीय मन्त्री निश्चय ही कमायडर-इन-चीफ और अन्य फौजी विशेष्यों से सब बातों में परामर्श करेंगे, हाँ, आखिरी जिम्मेदारी और अधिकार मन्त्री का होगा। तब कमायडर-इन-चीफ को स्वतन्त्रता होगी कि वह आज्ञा-पालन करे या इस्तीफा है है।

स्ततन्त्रता का मूल्य खून से चुकाने का मेरा विचार आपकी चौका देता है। मैं हिन्दुस्तान की सब हालतों से बाकिफ होने की दावा करता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि हिन्दुस्तान एक एक इन्न करके आनेवाली मीत से मर रहा है। लगान की वस्ती का अर्थ है किसानों के बालकों के मुंह से कौर छीन लेना। किसान अवर्णनीय कछों में से गुज़र रहा है। इसका इलाज दरमियानी व्यवस्था नहीं है। क्या ब्रिटिश सरकार उसका मै जो अर्थ करता हूँ वही अर्थ करती है! क्या वे हमारी मदद करने को अर्थात् हमारे हित के लिए ही ब्रिटिश खोलजरों को रखेंगे! यदि यह बात है तो हम भी उन्हें रखेंगे और हमारे साधनों की अनुकृत्वता के

श्रनुसार उन्हें तनखनाह देंगे। परन्तु यदि प्रामाणिकता के साथ यह माना जाता हो कि इस नालायक हैं और ब्रिटिश अधिकार को ढीला नहीं करना चाहिए तो, यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा है, हमें कष्ट-सहन की कसौटी में से गुज़रना चाहिए। मैने दूसरे लोगों के खून बहाने की बात नहीं कही है, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि हिसक-दल मिटते जा रहे हैं। परन्तु इमारे श्रपने खून की गगा बहाने की-प्राप्त स्थिति की सामना करने के लिए स्वेच्छापूर्वक शुद्ध-श्रात्मवलिदान करने की बात मैंने कही थी। यदि उसमे से उसे गुजरना ही चाहिए तो यह कष्ट-सहन भारत की लाम ही पहुँचायगा । मैं खुद तो यह खयाल नहीं करता कि क्रौमी दंगे, जिसका त्रापको भय है, होंगे। भारत की त्रावादी का ६० फी सैकड़ा प्रामवासी हैं ऋौर यह फागडे शहर की १० फी सैकड़ा आबादी में ही होते हैं। जिस मृत्यु में कुछ भी गौरव नहीं, ऐसी इस तुच्छ मृत्यु की श्रपेचा मै उस खूनखराबी को कुछ भी न गिनूँगा। वेशक, इसमें यह बात मान ली गई है कि भारत को जो विदेशी सेना उसपर कुब्जा किये हुए है उसका श्रीर दुनिया में सबसे खर्चीली सिविल-सर्विस का इतना मारी खर्च देना पड़ता है कि उसे भूखों मरना पड़ता है। जापान जो इतनी बड़ी सेना रखता है उसकी भी सेना का इतना खर्च नहीं है जितना कि भारत को देना पड़ता है।

"श्रापसे मेरा यह कगड़ा है। मैं यह जानता हूँ कि प्रत्येक प्रामा-े शिक श्रॅंभेज भारत को स्वतन्त्र देखना चाहता है, परन्तु क्या यह दुःख की बात नहीं है कि वे यह खयाल करते हैं कि ब्रिटिश सेना भारत में से हटाई नहीं कि उसपर श्राक्रमण श्रीर परस्पर के युद्ध होने लगेंगे! इसकें विरुद्ध मेरी तो यह कहना है कि ऋँग्रेज़ों की मौजूदगी ही अन्दरूंनी भ्रम्भांधुन्धीं का कारेंगे है, क्योंकि स्रापन फूट डालकर राज्य करने की नीतिं से भारत पर रॉर्ज्य कियां हैं। ब्रॉपिकें उपकारक इरादों के कारण, श्रापको ऐसा प्रतीत होता है कि मैदिक को खुरपी चुभती नही है। परन्तुं स्वभाव सें ही वह तो चुभैगी। आप इमारे आमन्त्रण से तो भारत में श्राये नहीं । श्रोपंकी यह जान लेना चाहिए किं सर्वे जगह श्रसन्तीप फैला हुआ है और हरएक शख्स यह कहता है कि 'हम विदेशी राज्य नहीं चोहिए।' स्रोपके बिना इमारी कैसे गुजरेगी; इसके लिए स्रापको इतिनी अधिक विन्ता क्यों है ? अप्रेज़ों के आने के पहले के जुमाने का खयांल की जिए। इतिहास में हिन्दू-मुसलमानों के दगे आज से अधिक दर्जे नहीं हैं। सच बात तो यह है कि हमारे जमाने का इतिहास ही श्रधिक काला है। अँग्रेजी वन्द्रके अपराधी और निरपराधी को दंड देने में समर्थ हैं, फिर भी दंगे रोकने में असमर्थ हैं। श्रौरगजेब के राज्य काल में भी दगों का होना सुनाई नहीं देता । स्त्राक्रमणों में बुरे-से-बुरा स्नाक्रमण भी लोगों को छू नहीं सका है। वे महामारी की तरह एक समय पर आते थे। महामारी के ऐसे आक्रमणों को रोकने के लिए, जो अन्ततोगत्वा शुद्धि का उपाय भी हो सकता है, यदि डाक्टरों की फौज हमें रखनी पड़े श्रीर उनको तन ख्वाह देने के लिए हमें भूखों मरना पड़े तो हम उस शुद्धि के उपाय को ही अधिक पसद करेंगे। वाघ और सिंह के कभी-कभी होनेवाले आक्रमणो को लीजिए। क्या इम इन प्राणियों से सीघे युद्ध करने के भ्रौर जोखिम उठाने के बदले करोड़ों के खर्च से किले श्रौर कोट वॉधना स्तीकार करेंगे ! मुक्ते माफ करें, हम ऐसे भीद राष्ट्र के लोग नहीं हैं, जो हमेशा जोखिम से डरकर भाग जायंगे। विदेशी बहुक के रच्या के नीचे जीने से तो हम इस पृथ्वी पर से मर मिटें यही श्रच्छा है। श्रापको यह विश्वास करना चाहिए कि अपने मत्यां मिटाना श्रीर श्राक्रमणों का सामना करना हम जानते हैं। भारत जो कई श्राक्रमणों मे से गुज़रा है श्रीर जिसकी संस्कृति श्रीर सम्यता से बढ़कर दूसरी कोई संस्कृति श्रीर सम्यता नहीं है उसके प्रति दया नहीं करना चाहिए श्रीर उसे हई में दबा न रखना चाहिए।"

कई घरटों की बातचीत को मैने कुछ पैरेग्राफ्तों में सच्चेप करके दिया है। यह बात नहीं कि दूसरें कई प्रश्नों की चर्चा नहीं हुई, परन्तु मैने केवल चर्चा के मुख्य-मुख्य विषयों का ही उल्लेख किया है। मित्रों ने धैर्यपूर्वक सब सुना श्रीर ब्रिटिश मन्त्रियों के सामने रखा जा सके ऐसा कोई हल सुक्ता सकने की दृष्टि से चर्चा करने का बचन दिया।

श्राक्सकोर्ड की ही तरह यहाँ पर भी पूर्णतया मैत्री श्रीर सहानुभूति का ही वातावरण था, श्रीर प्रत्येक के हृदय मे बात को समभाने श्रीर सहायता करने की ही इच्छा समाई हुई थी। इसका एक उदाहरण देने का लोभ में सवरण नहीं कर सकता। चर्चा यह हो रही थी कि भारत के साथ यदि उपनिवेश या 'सन्तित राष्ट्र' (Daughter Nation) का-सा व्यवहार हो तो मारत उसके लिए तैयार है या नहीं ? कुछ मित्र ने कहा, "जिसे कि श्रीपनिवेशिक स्थिति या पद कहा जाता है उससे सन्तुष्ट होने मे हिन्दुस्तान को कठिनाई न होनी चाहिए।" श्रीमती हचिन्सन ने कहा, "स्थिति ऐसी है कि कनाडा या दिच्चण श्रिफका का जो पद है वह हिन्दुस्तान का नहीं हो मकता। क्या कभी हमने उसके माथ

'सन्तित राष्ट्र' के रूप में व्यवहार किया है ? उपनिवेश तो ऐसे हैं कि जिन्हें प्रकृति ने एक-दूसरे से सम्बन्ध कर रखा है, वे 'मातृदेश' (Mother Country) से ही निकल कर बढ़े हैं । हिन्दुस्तान को ऐसा नहीं कह सकते, उसे ऐसी बस्ती (Colony) या कड़ी (Link) कैसे मान सकते हैं ?" श्रीर गाँधीजी ने कृतज्ञता के साथ कहा, "श्रीमती हचिन्सन, श्रापने वार तो निशाने पर किया है ।"

मुक्ते यह स्वीकार करना चाहिए, कि हिन्दुस्तानी मजलिस मे, भारतीय लड़कों की अपेचा अप्रेज लड़को ने ही अधिक अच्छे प्रश्न पूछे थे। श्रज्ञानयुक्त प्रश्न पूछनेवाले तो दोनों ही मे से थे। रावण के मस्तकों की तरह ऋल्पसंख्यक कौमों का प्रश्न बार-बार निकलता था। गाँधीजी ने उसका इस प्रकार उत्तर दिया, "यह खयाल न करे कि भारत में हिन्दू, मुसलमान ऋौर सिख् जनता को लक्तवा मार गया है। यदि यह बात होती तो भारत की सबसे बड़ी सस्था का प्रतिनिधि वनकर मै यहाँ न आया होता। परन्तु वेवकूफी तो केवल यहाँ आये लोगों में ही है।" श्रीर जब गाँधीजी ने यह खुलासा किया कि "यहां श्राये लोगों के मानी यहाँ स्त्राये हुए श्रोता नही परन्तु गोलमेज़-परिषद् के भारतीय प्रतिनिधि हैं जिनमे से एक मैं भी हूँ "तो लड़के खिलखिला कर हॅस पड़े। एक अॅंग्रेज लड़के ने यह अज्ञानपूर्ण-प्रश्न किया कि "गाँवो के वेकार लोग शहरों मे जाकर किमी उद्योग मे क्यों नहीं लग जाते हैं ?" इसके उत्तर में गॉधीजी ने विनोद में कहा, "खेतीयारी के शाही कमीशन ने भी यह उपाय नहीं सुकाया था।

लेकिन इस ऋड्हास में सच्चा सन्देशा लुप्त नहीं हो गया। क्योंकि

गाँधीजी ने बताया "कि किस प्रकार बिटिश हुकूमत में सारी जाति वैज्ञानिक रीति से मुलस रही है। एक अँग्रेज़ मित्र ने जो सेना में भरती होनेवाले थे और पन्द्रह दिनों में ही शायद भारत आने के लिए रवाना होनेवाले थे, पूछा--"क्या आप बतायेगे कि मारत जानेवाला श्रॅप्रेज भारतीयों से कैसे सहयोग करे और भारत की कैसे सेवा करे ? गाँधीजी ने इनसे कहा--"पहले तो उसे श्री एएडरूज़ से मिलना चाहिए श्रीर वह उनसे पूछे कि उन्होंने भारत की सेवा करने के लिए क्या किया श्रीर उसके लिए क्या सहन किया। उन्होने अपने जीवन का प्रत्येक चुरा भारत की सेवा मे अर्पण किया है और कई हज़ार अंग्रेजों का काम अकेले किया है। इसलिए अंग्रेज उनसे पहला सबक सीखें। फिर वह सिखाने के लिए नहीं परन्तु भारत की सेवा करना सीखने के लिए जायें श्रीर यदि इस भाव से वह अपना काम आरम्भ करेगा तो वह सिखायेगा भी। परन्तु-यह करने में वह अपनी खुदी को छोड़ देगा श्रीर भारतीयों में मिल जायगा, जैया कि श्री स्टोक्स ने शिमला की पहाड़ियों में किया है। वह सब उनके साथ मिल जाय श्रीर मदद-करने का प्रयस्त करें। सच्चा ग्रेम,क्या नहीं कर सकता ! वे सब; जिनमें भारत के प्रति श्रेम है, भारत अवश्य जाय । वहाँ उनकी आवश्यकता हैन"

जिन उनेकर मित्रों ने सबसे पहले राष्ट्र की तरफ़ से गाँधीजी का स्वागत किया था, वे जितना अप्रने से हो सकता है मदद करने का प्रयत्न करते हैं। वे कई बार गाँधीजी से मिल गये। एक मत्वा उन्होंने एक प्रति-निधि-मगडल के भारत मेजने के विषय में चर्चा की आहेर उसमें कीन-

कौन हों, वह स्या जाँच करे श्रीर किस तरह काम करे श्रादि सब विषय की चर्चा हुई। उन्होंने गाँधीजीं से मिलकर भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में बड़े ऋावश्यक प्रश्न पूछे। मैं सब सवाल का जवाब यहा न दूँगा, परन्तु म्राल्य-सख्यक कौमों के प्रश्न को सघ-विधान के प्रश्न के मार्ग का रोड़ा बना देने में जो दभ श्रीर इन्द्रजाल विछाया हुत्रा था उसे उन्होंने जिन तीक्ण शब्दों में स्पष्ट किया, उसे यहा देने के लालच को मै नहीं रोक सकता। "मैंने परिषद् को पसद क़िए लोगों को बताया है स्त्रौर यह विचारपूर्वक है, । अगर आप चाहे तो कुछ वाते कितनी बुरी हैं और इस परिषद् के होने के पहले कैसी चाले हुई थीं यह मै, ऋापूकी दिखा सकता हूँ । यदि हमें हिन्दू-महासभा, मुसलमान, या ऋस्ट्रश्यों के प्रतिनिधि चुनने को कहा गया होता तो हम आसानी से महासभा के प्रतिनिधि भेज सकते थे। क्या महासभा ने देशी राज्यो की प्रजा के ऋधिकार यों विक् जाने दिये होते ? राजा जो अपनी प्रजा के भी प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उनका दावा टिक नहीं सकता है। राजाओं को इस दोहरे अधिकार से बुलाने में ही परिषद् का सबसे बड़ा दोष है। भारत में देशी राज्य प्रजा परिषद् है, वह इस प्रश्न पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती थी, परन्तु मैंने उसे समकाकर रोक रखा है.।

"मेरे मन में जो बात थी वह मैंने कह दी है। महासमा अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों को वेच देने में असमर्थ है। अञ्चूतों को मै अच्छी तरह जानता हूँ, यह मेरा दावा है। उन्हें जुदे प्रतिनिधि मराडल देना उन्हें मार डालना है। अभी वे उच्च वर्गों के हाथों में हैं। वे उन्हें पूरी तौर से दवा सकते हैं और उन्हें जो उनकी दया पर निर्मर है, वदला भी ले सकते हैं। मै यह रोकना चाहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि
मैं उनकी तरफ से जुदे प्रतिनिधि-मगडल की माँग के विरुद्ध लडूँगा। मैं
जानता हूँ कि यह कहकर मै अपनी शर्म को आपके सामने स्पष्ट करता
हूँ। परन्तु वर्तमान स्थिति मे मैं उनके नाश को कैसे बुला लूँ १ मैं ऐसा
अपराध कभी न करूँगा। श्री अम्बेडकर योग्य पुरुष हैं, परन्तु दुर्भाग्य
से इस मामले में उनका दिमाग फिर गया है। मै उनके श्रञ्जूतों के
प्रतिनिधि होने के दावे को अस्वीकार करता हूँ।

"अब दूसरा सिरा लीजिए-यूरोपियनों का । मैं दूसरे कारणों से उनके लिए ज़रे प्रतिनिधि-मडल होने का सख्त विरोध करूँगा। वे राज्य करनेवाली प्रजा हैं स्त्रीर उनका देश में स्त्रसाधारण प्रभाव है। श्राप यह जानते हैं कि प्रथम भारतीय गवर्नर का जीवन उन्होंने कैसा श्रमहा बना दिया था ! उनके मन्त्री ही उनके पीछे पड़े थे, श्रीर नौकर ही उन पर जासूनी करते थे। गोलमेज-परिषद् मे यूरोपियनो के प्रतिनिधि सर-सवर्रकार से मैने पूछा कि आप मत के लिए हमारे पास क्यों नहीं श्राते । एरडरू ज-जैसे पुरुष को भारतीय मतदाता अवश्य चुनेंगे इसका श्राप यक्तीन रक्ले । उन्होंने कहा कि-'श्री एएडरूज श्रॅप्रेजो के योग्य प्रतिनिधि न होंगे। वे किसी भारतीय की तरह अँग्रेजों के मानस के प्रतिनिधि नहीं हैं।' इसके उत्तर में मेरा यही कहना है कि 'यदि अप्रेजें को भारत में रहना है तो उन्हें भारतीय मानस का प्रतिनिधि बनना चाहिए।' दादाभाई नौरोजी ने जिन्हे लॉर्ड सोल्सबरी 'काला श्रादमी' कहा करते थे, क्या किया ? वे सेट्रल फ्रीन्सबरी के मतो से पार्लगढ़ में गये थे। ऍग्लो-इण्डियनों में के गरीबों को कर्नल गिड़नी की अपेद्धा में अधिक जानता हूँ । सुके उनकी स्थिति का ताहर्य ज्ञान है । वे मेरे सामने आकर रोये हैं । उन्होंने कहा है—'हम अअंग्रेज़ों की नकल करते हैं और वे हमें अपनाते नहीं । विचित्र रिवाज और रहन-सहन स्वीकार कर हम भारतीयों से दूर जा पड़े हैं ।' मैं उनसे कहता हूँ कि, आप फिर हमारे पास चले आइए, हम आपको अपनावेंगे, यदि वे जुदे प्रतिनिधिमण्डल स्वीकार करेंगे तो अस्पृश्य हो जायेंगे । कर्नल गिडनी की स्थित मले ही सलामत रहें, परन्तु उनकी तरह सब 'नाइट' तो न होंगे । परन्तु सेवा के ज्रिये वे लोगों के पास जायेंगे और उनका मत मांगेंगे तो वे सब सलामत रहेंगे।"

लङ्काशायर के कारखानों के कुछ विभाग में खासतौर पर हिन्दु-स्तान को मेजने के लिए ही स्ती माल तैयार किया जाता है। "सज्जना से जिस विनय की आशा रखी जा सकती है उसको लङ्काशायर में श्रनुभव करने के लिए इस तैयार थे, मुसीवतो श्रीर गलतफहमी के कारण उत्पन्न कुछ कद्भता को भी श्रनमन करने के लिए हम तैयार थे, परन्तु हमने तो उसके बदले यहाँ प्रेम की वह उष्णाता पाई जिसके लिए हम तैयार न थें। मैं जिन्दगी-भर ऋपने हृदय में इस स्मृति को क्रायम रक्लूंगा।" इन शब्दों मे, जिनका कि सारांश वह वहा के मालिक ऋौर करीगरों की हरएक सभा में दोहराते थे। गाँधीजी की इन सब मित्रों से मिलने का जो अवसर उन्हें मिला, उसके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकाशित की। इस स्वागत में जो प्रेम-भाव था, उसकी तो केवल भारत के शहरों ऋौर देहातो में गाँधीजी का जो स्वागत होता था उसीसे तुलना की जा सकती है। वहा कोई सर्वसाधारण सभा नहीं हुई, परन्तु उससे कहीं ऋच्छा मालिक और मज़दूरों के विभिन्न समुदायों से दिल खोलकर वाते करने का आयोजन हुआ। उन्होंने गाँधीजी के सामने अपनी सब वार्ते पेश कीं और गाँधीजी ने एक ही जवाब बार-वार

दोहराने का जोखिम उठा करके भी सब समुदायों से मुलाक़ात की, किसीको इनकार न किया।

उन मबकी बाते धैर्यपूर्वक सुन लेने के बाद गाँधीजी को यह कहने में कुछ भ्रानन्द नहीं हो सकता या कि वह उन्हें बहुर्त-कम सुख पहुँचा सकते हैं। वे शायद बड़ी आशाये रखकर आये ् होंगे। परन्तु गॉधीजी को बड़े दुःख के साथ उनपर यह बात स्पष्ट करनी पड़ी कि मुभे उस काम का भार उठाने के लिए कहा जा रहा है जिसे उठाने के लिए मै श्रौर मेरा देश दोनो श्रसमर्थ हैं-। ''मेरी राष्ट्रीयता इतनी सकुचित नहीं है, कि मै श्रापके दुःखो के लिए दुःख श्रनुभव न करूँ श्रीर उसपर हर्ष मनाऊँ। दूसरे देंशो के सुख को नष्ट करके मै श्रपने देश को सुखी करना नहीं चाहता। किन्तु, यदापि मै यह देखता हूँ कि श्रापको बड़ी हानि हुई है, परन्तु मुक्ते भय है कि श्रापका दुःख मुख्यतः हिन्दुस्तान के कारण ही नहीं है। कुछ वर्षों से स्थिति खराव ही चली श्राती है, बहिष्कार तो उसमें श्राखिरी तिनका है।" उन्होंने स्प्रिगवेल गार्डन नामक गाँव में कहा-"सिध पर ५ मार्च को दस्तखत-हो जाने-के- वाद विदेशी कपड़े से भिन्न विटिश कपड़े का बहिष्कार नहीं है। रहा है। एक राष्ट्र की हैसियत से हम तमाम विदेशी कवडे का वहिष्कार करने के लिए वॅघे हुए हैं। परन्तु यदि इग्लैड और हिन्दुस्तान में सम्मान पूर्ण सिंघ हो जाय, अर्थात् स्थायी शान्ति हो जाय तो हमारे कपड़े की पूर्ति के लिए और स्वीकृत शतों पर दूसरे विदेशी वस्त्रों के मुकाविले में मैं लड्डाशायर के कपड़े को प्रधानला देने में न हिचकिचाऊँगा। परन्तु इससे त्रापको कितनी सहायता मिलेगी मैं नहीं जानता । त्रापको

यह जान लेना चाहिए कि दुनिया के तमाम बाजार आपके लिए खुले नहीं हैं। आपने जो किया नहीं दूसरे राष्ट्र आज कर रहे हैं। हिन्दुस्तानी मिले भी प्रतिदिन अधिकाधिक कपड़ा तैयार करेगी। मैं लङ्काशायर के लिए हिन्दुस्तान के उद्योग में प्रतिबन्ध डालूँ यह तो निश्चय ही आप न चाहेगे।"

एक दूसरी जगह उन्होंने कहा—"यहां जो बेकारी है उसका सुके दुःख है, परन्तु यहां भुखमरा या ऋर्ध-भुखमरापन नहीं है। हिन्दुस्तान में तो यह दोनों ही हैं। यदि आप हिन्दुस्तान के गावों में जायं तो वहा आप प्रामवासियों की आखों में सर्वथा निराशा ही देखेंगे, अधभूखे कंकाल, जिन्दा मुरदे मिलेंगे। यदि हिन्दुस्तान काम के रूप में उनमें खुराक और जीवन डालकर उन्हें पुनर्जीवन देसके तो इससे वह दुनिया की मदद कर सकेगा। आज तो हिन्दुस्तान शापरूप है। देश में एक पद्म ऐसा है जो इन अधभूखें करोड़ों का शीव्र ही नाश होना चाहेगा जिससे कि दूसरे लोग जीवित रह सके। मैंने एक मनुष्योचित उपाय सोचा है। इससे उन्हें वह काम मिलेगा जिसे वह जानते हैं, जिसे वे अपनी कोंपड़ी में भी कर सकते हैं, जिसमें आदेशार वगैरा में कोई बड़ी पूँजी नहीं लगानी पड़ती और जिसकी उपज आसानी से बेची जा सकती है। यह कार्य ऐसा है जिस ओर लक्काशायर को भी ध्यान देना चाहिए।

"लेकिन इन मिलों की हालत देखिए जो अभी उस दिन तो गूँज रही थी श्रीर आज बेकार पड़ी हैं। ब्लेकबर्न, डारवन, अेट हारवुड, एकीगटन में कोई सौ मिले बद कर देनी पड़ी है। अेट हारवुड के विभाग में कम-से-कम १७.४३६ करघे बेकार पड़े है।" कुछ कारीगरों ने कहा—"हमने हिन्दुस्तानी कपड़ा बुनने की कालेज में विशेष शिक्षा पाई। हम खास हिन्दुस्तान के लिए धोती तैयार करते हैं। श्रीर श्राज हम वह क्यों न तैयार करें श्रीर इक्कलेंड श्रीर भारत में श्रच्छा रिश्ता क्यों न पैदा करें ?"

कुछ मजदूरों ने कहा—"१८६७-६८ के अकाल में हमने हिन्दुस्तान की मदद की थी। इसने ग़रीवों के लिए चन्दा इकड़ा किया और उन्हें भेज दिया। इस सदा उदारनीति के पन्न मे रहे। बहिष्कार इसारे विरुद्ध क्यों होना चाहिए ?" कुछ लोगों ने तो अपना वैयक्तिक दुःख मां गॉधीजी के सामने रखा। उसमें सबसे अधिक करुगाजनक तो यह था—

"मै रई का काम करनेवाला हूँ । मै चालीस वरस तक बुनकर रहा हूँ और आज वेकार हूँ । आवश्यकता और तकलीफ की मुम्मे चिन्ता नहीं हैं । किन्तु मेरा अपना आत्मसम्मान चला गया है । मै वेकारी की मदद पाता हूँ इसलिए मैं अपनी नजरों में आप ही गिर गया हूँ । मै नहीं खयाल करता कि मै अपना जीवन आत्मसम्मान से युक्त पूरा कर सर्कूगा ।"

मालिक और समृद्ध कारीगरों के लिए, जो वहां रविवार की छुट्टी विताना चाहें थोर्कशायर में हायेज फार्म एक आराम-गृह है। वहां पर के बुआ सत्य विकार लोगों के कुछ प्रतिनिधि-मराडल गाँधीजी से मिले और उन्होंने करीब-करीब यही बात कही और आराम-गृह के भाइयो ने तो एक खास प्रार्थना की योजना की, जिसमें उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की। गांधीजी के लिए

त्रपना हृदय छिपाना श्रसम्भव था। "यदि मै श्रापको स्पष्ट न कहूँ तो मेरा श्रापके प्रति श्रसत्याचरण होगा—में भूठा मित्र गिना जाऊँगा।" गांधीजी ने पौन वर्ण्ट तक श्रपना हृदय उनके सामने खोलकर रखा। उनके जीवन में श्रर्थशास्त्र, श्राचारशास्त्र श्रौर राजनीति किस तरह एक-रूप हो गये हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया। तमाम वातो के मुक्ताबिले में सत्य का भरणा उन्होंने किस तरह ऊँचा उठाया है, परिणामों से बॅध जाने से उन्होंने श्रपने-को किस तरह रोका है, देश के सामने चरखा रखने की उन्हों किस तरह प्रेरणा हुई श्रौर दुनिया की स्थित के कारण वे किस तरह श्राज की हालत में श्रा पहुँचे हैं इसका भी वर्णन किया। उन्होंने कहा—

"गत मार्च के महीने में मद्य श्रीर विदेशी कपड़े के बहिष्कार की स्वतन्त्रता के लिए मैंने लार्ड हर्विन के सामने प्रयत्न किया। उन्होंने सूचना की कि मै परीचा के तौर पर तीन महीने के लिए बहिष्कार छोड़ दूं श्रीर उनका फिर श्रारम्भ करूं। मैंने कहा—भी तो इसे तीन मिनिट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। श्रापके यहा ३,०००,००० केकार हैं, परन्तु हमारे यहा तो २००,०००,००० छः महीने के लिए बेकार रहते हैं। श्रापके बेकारों की मदद की श्रीसत दर ७० शिलिंग है श्रीर हमारी श्रीसत श्रामदनी ७॥ शिलिंग है। उस कारीगर ने जो यह कहा कि वह श्रापनी नजरों में श्राप गिर गया है, सच कहा है। मैं यह विश्वास करता हूं कि मनुष्य के लिए बेकार रहना श्रीर मदद पर जीना उसे हलका बनाना है। इड़ताल के समय भी हड़ताली लोग एक दिन के लिए बेकार रहे यह मैं सहन नहीं कर सकता था श्रीर पत्थर तोड़ने, रेत ले जाने,

**ब्रौर सार्वजनिक सड्को का काम उनसे लेता था ब्रौर** ब्रापने साथियो से भी उसमें शामिल होने के लिए कहता था। इसलिए कल्पना करो कि ३००,०००,००० का बेकार रहना, प्रतिदिन करोड़ों का काम के अभाव मे पतित होना, अपना आरमसम्मान और ईश्वर मे अद्धा को खो देना, यह कितनी बड़ी आफत है। मै उनके सामने ईश्वर के सन्देश को ले जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता । एक कुत्ते के।सामने ईश्वर का सन्देश ले जाऊँ श्रीर उन भूखे करोड़ों के पास जिनकी श्रॉखों में नूर नहीं है श्रीर रोटी ही जिनका खुदा है, उसे ले जाऊँ, तो यह दोनो ही वरावर हैं। मै उनके पास, सिर्फ पवित्र काम का सन्देश लेकर ही-ईश्वर का सन्देश लेकर जा सकता हूँ । बढ़िया नाश्ता करके श्रीर उससे भी बढ़िया खाने की श्राशा रखते हुए ईश्वर की बात करना अञ्छी बात है। परन्तु जिन करोड़ों को दिन में दो दफा खाना भी नहीं मिलता, उनसे मैं ईश्वर की बाते कैसे कर सकता हूँ। उनको तो रोटी ख्रीर मक्खन के रूप मे ही ईश्वर दिखाई देगा। भारत का किसान अपनी रोटी अपनी भूमि से पाता है। मैंने उनके सामने चरखा इसलिए रखा है कि उससे वे मक्खन पा सके। श्रीर यदि श्राज मैं ब्रिटिश जनता के सामने कच्छ पहनकर ही उपस्थित हुआ हूँ तो वह इसलिए, क्योंकि मै इन अधभूखे, अर्ध-नग्न, मूक करोड़ो का एक मात्र प्रतिनिधि वनकर आया हूँ । अभी इस लोगो ने प्रार्थना की कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रकाश में हम आनन्द करे। मै आपसे कहता हूँ कि जब करोड़ों भूखे आपके दरवाज़े पर खड़े हैं, यह श्रसम्मव है। श्राप श्रपने दुःखों में भी भारत की वुलना में सुखी हैं। मै श्रापके सुख की ईर्ष्या नहीं करता। मै श्रापका भला चाहता हूँ, परन्तु भारत के करोड़ो ग़रीबो की कबरों पर समृद्ध बनने का खवाल छोड़ दीजिए । मैं यह नहीं चाहता कि भारत अकेला जीवन बितावे । परन्तु मैं श्रज श्रीर कपड़े के विषय में किसी देश पर श्राधार रखना नही चाहता। यद्यपि उपस्थित सकट को दूर करने के उपाय हम हुद् निकालेंगे, परन्तु मुक्ते यह कहना चाहिए कि लकाशायर के पुराने व्यापार को पुनः सजीव करने की आप आशा न रखें । यह असम्भव है । उसमें मैं आपको धर्म से मदद नहीं कर सकता । मान लीजिए कि मेरा श्वास एकदम बन्द हो गया श्रीर कुछ समय के लिए कृत्रिम श्वासोच्छवास की क्रिया से सुके मदद दी गई श्रीर मैं फिर से श्वास लेने लगा तो क्या मुक्ते उसी कृत्रिम किया पर सदा के लिए आधार रखना चाहिए और अपने फेफड़ो का उपयोग करने से इनकार करना चाहिए १ नहीं, यह आत्मघात होगा। मुक्ते अपने फेफड़ों को मज़बूत बनाना चाहिए और अपनी ही शक्ति पर जीना चाहिए। श्राप ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि भारत श्रपने फेफड़े मजबूत कर सके । आप अपने कष्टों का दोष भारत के सिर पर न डालें। द्रिनया की शक्तियां जो त्रापके खिलाफ काम कर रही हैं उनका विचार कीजिए। विवेक के विमल प्रकाश में वस्त स्थिति को देखिए।"

श्रीर उसके बाद गाँधीजी ने कहा--

"मुक्ते कृपया यह बताइए कि भूखों मर कर जीनेवाले और श्रात्म-सम्मान की सब भावनाश्रों से हीन मनुष्य जाति के कि में क्या करूँ। वेकार लकाशायर को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। १८६६-१६०० के श्रकाल में लकाशायर ने हमें जो मदद दी, वह श्रापने हमें सुनाई। ग़रीबों के श्रशीबांद के सिवा इम उसका बदला और किस तरह चुका सकते हैं ! मै श्रापकों न्याय्य व्यापार का श्रवसर देने के लिए श्राया हूँ । परन्तु यदि मैं वह दिये बिना ही चला जाऊँ तो उसमें मेरा कसर न होगा । मुक्तमें कोई कदुता नहीं है । हलके-से-हलके प्राणी से भी मैं बन्धुत्व का दावा करता हूँ, तो फिर श्रॅंग्रेज़ों से क्यों न करूँगा, जिनसे कि हम एक सदी से श्रिधिक समय से भले या बुरे के लिए वॅधे हुए हैं, श्रीर जिनमे मै श्रपने श्रत्यन्त प्रिय मित्रों के होने का दावा करता हूँ। श्रापके लिए मैं तो बहुत श्रासान मसला हूँ, परन्तु यदि श्राप मेरे बढ़ाये हुए हाथ को क्षटक देंगे तो मैं चला जाऊँगा, मन मे कदुता रखकर नहीं, परतु इस खयाल को लेकर कि श्रापके हृदय में स्थान पाने के लिए मैं काफी शुद्ध नहीं था।"

एजवर्थ के मालिकों से जो बातचीत हुई वह वड़ी मित्रतापूर्य थी श्रीर निर्विकार भाव से हुई थी। यहाँ गाँधीजी विदेशी-चस्त्र-बहिष्कार ने विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के आर्थिक रूप का ज़ोरों से प्रतिपादन किया।

प्र॰—"क्या राजनैतिक उद्देश्य से किए गए बहिष्कार की आर्थिक उद्देश्य से किए गए बहिष्कार से जुदा करना सम्भव है ?"

उ०— "जैसा कि १६३० में ब्रिटेन को सज़ा देने के उद्देश्य से किया गया था, जब लोग ब्रिटिश माल के बदले अमेरिकन और जर्मन माल को पसन्द करते थे, यह बहिष्कार स्पष्ट ही राजनैतिक बहिष्कार था। ब्रिटिश मशीनरी का भी उस समय बहिष्कार किया गया था। परन्तु अब तो मूल आर्थिक बहिष्कार ही रह गया है। आप उसे बहिष्कार मले ही कहे, परन्तु यह सर्वथा शिक्षा और आतम-शुद्धि का ही

प्रयस्त है; अपने एक पुराने व्यवसाय पर लौटकर जाने की, श्रीर श्रालस्य को दूर करने की, अपने पसीने से—किसी की मदद से नहं— श्रपनी रोजी कमाने की यह एक अपील है।"

प्र०—''लेकिन दूसरी विदेशी चीजों के मुक्काबिले में आप अपनी मिलों को प्रधानता देगे, इस अश में तो इसकी राजनैतिक बाजू रहेगी ही न ?"

उ०—"मिलों के कारण से यह बहिष्कार शुरू नहीं किया गया था। सच बात तो यह है कि स्थानीय मिल-मालिकों के साथ के कागड़े से शुरू हुआ-हुआ यह प्रथम गचनात्मक कार्य है और यद्यपि धनी लोग मी हमारे आदोलन का समर्थन करते हैं, परन्तु हमारी नीति पर उनका कोई अधिकार नहीं हैं उलटे हमारा असर उनपर पड़ता है। जब हम गांवों में जाते हैं तब वहाँ हम लोगों से मिल का कपड़ा पहनने को नहीं, खादी पहनने या अपनी खादी अपने-आप बना लेने को कहते हैं। और महासभावादियों से तो खादी ही पहनने की आशा रखी जाती है।"

प्र०—"श्राप कुछ भी कहे, श्राप राजनैतिक श्रिषकार बढ़ाना चाहते हैं श्रीर श्रापको वह मिलेगा ही, परन्तु जैसे ही श्रापको वह श्रिध-कार मिला कि ये धनी लोग लालच में श्रिवचारी बनकर चुंगी की बड़ी दीवाल खड़ी करेंगे श्रीर श्रापके गावों के लिए लड्डाशायर के सूती व्यापार से भी बढ़कर खतरा बन बैठेंगे।"

उ०—"यदि में तवतक जिन्दा रहा और ऐसा दुष्परिणाम हुआ भी तो में यह कहने का साहस करता हूं कि इस कार्य में मिलों का ही नाश होगा। और, सच्चे राष्ट्रीय ग्राधिकारों के माथ बालिंग मताधिकार भी त्रावेगा, श्रीर तव धनीवर्ग के लिए ग़रीव गांववालों को कुचल डालना श्रसम्भव हो जायगा।"

प्र०—"क्या श्राप यह नहीं खयाल करते कि जैसे अमेरिका में लोग मद्य-पान की तरफ फिर मुड़ रहे हैं वैसे ही आपके लोग भी मिल के फपड़ों पर लौट जायंगे ?"

उ०—"नहीं, स्रमेरिका में, लोगों की इच्छा के विरुद्ध एक शक्ति-शाली राष्ट्र ने मद्य-निषेध के महान् शस्त्र का प्रयोग किया था। लोग शराब पीने के श्रादी थे। शराव पीना वहाँ फैशन में शुमार हो गया था। हिन्दुस्तान में मिल का कपड़ा कभी 'फैशन' नहीं वन सका श्रीर खादी तो त्राज फैशन में गिनी जाती है श्रीर सम्मावित समाज में दाखिल होने के लिए एक परवाना-सा वन गई है। श्रीर कुछ भी हो, में श्रपने लोगों की श्रार्थिक मुक्ति के लिए लड़ता रहूँगा श्रीर यह श्राप स्वीकार करेंगे कि इसके लिए मरना श्रीर जीना उचित ही है।"

प्र०-- "वह श्रसमान युद्ध होगा। श्राधिक स्पर्धा के प्रवाह के सामने सब कुछ वह जायगा।"

ड॰--''श्राप कहते हैं कि धन-लिप्सा के श्रागे ईश्वर की हार हुई है श्रीर यही चलता रहेगा। परन्तु हिन्दुस्तान में उसकी हार न होगी।"

कताई और बुनाई मरडल (कॉटन स्पिनर्स एएड मेन्युफेक्चरर्स एसोनिएशन) के अध्यद्य श्री में ने, जिन्होंने इस दिलचस्य संवाद में पहुतायत से माग लिया था यह स्वीकार किया कि यह कप्ट अधिक इसलिए मालूम होता है क्योंकि वे एक अधिक-से अधिक केन्द्रित विभाग

का ही विचार करते हैं। उन्होंने कहा, ब्लेकवर्न के इस विभाग में जब कि ५० फ़ीसदी बेकारी हिन्दुस्तान के कारण थी नो उनके अपने विभाग बर्नली में १५ फ़ीसदी बेकारी उसके कारण थी। उन्होंने यह भीस्वीकार किया कि महासमा ने बहिष्कार घोषित किया उसके पहले ही बहुतन्सी मिले बन्द हो गई थीं और यह आपित तो अधिकतर दुनिया की वर्तमान परिस्थिति के कारण ही थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह बहिष्कार उठा देने से भी उन्हें अधिक मुक्ति न मिल सकेगी।

वेकार कारोगर जो गाँधीजी को मिले उनके मन मे कोई कद्रभाव न था। उलटे उन्होंने तो भारत की खेतीबाड़ी की स्थिति के सम्बन्ध में, श्रीर किसानों को साल में छ: महीने काम क्यों भारत श्रीर इस्लैड नहीं मिलता तथा उनके जीवन के उपयोगी खर्च में गरीबी का श्रादर्श इतना नीचा क्यो है श्रादि के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे । जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कहा उनके सम्बन्ध में भुखमरेपन का सवाल न या वरन् जीवनोपयोगी खर्च के स्रादर्श के घटने का प्रश्न था। पहले जहाँ वे एक शिलिंग खर्च करते, वहां उन्हें स्त्रव छः पेस से ही सन्तोष करना पड़ता है। ऋौर जब बहुतेरे लोग तो कुछ बचा ही नहीं सकते हैं तो कुछ लोगों को अपनी बचत पर गुजारा करना पड़ता है। उनको सरकार की तरफ़ से जो बेकारी की मदद मिलती है उसकी वर्तमान दर यह है-पुरुष को १७ शिलिंग, स्त्री को १५ शिलिंग, (स्त्री जो मजदूरी न करती हो उसे ६ शिलिंग) और हरएक बच्चे को २ शिलिंग, प्रति सप्ताह मिलते हैं। गॉधीजी ने कहा, "यह ती बहुत बड़ी आमदनी है श्रीर श्रापके जैसी बुढिमान जाति के लिए दूसरे हुनर श्रीर धन्चे हूँढ निकालना कोई मुश्किल नहीं है। परन्तु हमारे करोड़ों भूखों के लिए तो कोई दूसरा धन्धा ही नहीं है। यदि आप में से कोई निष्णात कोई ऐसा धन्धा हूँ द निकाले तो मैं उसे चरखें के बदले चलाने के लिए तैयार हूँ। इस बीच मैं आपको इससे अधिक कुछ आशा नहीं दिला सकता कि स्वतंत्र भारत भेटबिटन के समान भागीदार की हैसियत से अपने लिए आवश्यक कपड़ा, खरीदने में तमाम विदेशी कपड़ों में लड्ढाशायर के कपड़े को प्रधानता देगा।"

## : ६ :

डीन ने श्रपने मोहक श्रीर सरल दँग से कहा—"श्रखनारवालों की श्राश्चर्य हो रहा है कि गाँधीजी कैयटरबरी किस लिए श्राये होंगे। उनकी समम्म में नहीं श्राता कि मैंने गाँधीजी को निमन्तित किया है, श्रयवा गाँधीजी स्वय यहाँ श्राये हैं। मैंने तो उनसे कह दिया है कि राजनीति को विलक्षल एक श्रोर रख देने पर भी गाँधीजी श्रीर मेरे बीच समान रूप से एक बड़ा दिलचस्प विषय है श्रीर वह है धर्म। श्राध्यात्मिक विषयो पर बातचीत करने के लिए ही में गाँधीजी से मिलने के लिए उत्सुक था श्रीर मुक्ते पूर्यो निश्चय है कि हम फिर श्रीर मिलेंगे।"

गाँधीजी श्रीर डीन में दिल खोलकर बातचीत हुई, श्रीर उसके बाद दे वजे गाँधीजी को मौन धारण करना पड़ा; क्योंकि दूसरे दिन उसी समय एक महत्वपूर्ण समिति के कार्य में उन्हें योग देना था। गाँधीजी ने कहा—"डीन महाशय में श्रापको साची रखकर मौन ले रहा हूँ।" डीन ने कहा—"श्रीर वह श्रादमी श्रमागा होगा, जो श्रापको बोलने पर बाध्य करे।" इसी समय डीन ने गांधीजी से पूछ लिया था, कि क्या वे दोपहर के बाद की प्रार्थना में सिम्मिलित होना पसन्द करेंगे श्रीर गाँधीजी ने उसपर कह दिया था कि उन्हें वह प्रिय होगी।

इसलिए हम केएटरवरी के प्राचीन गिर्जाघर की प्रभावोत्पादक उपासना में सम्मिलित हुए। उपासना के अन्त में डीन ने गोलमेज-परिषद् के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए प्रार्थना कर ईश्वर से याचना की कि इंगलैंड-जैसी सुव्यवस्थित स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहा है, वैसी ही स्वतन्त्रता वह भारत को दे। दूसरी प्रार्थना में उन्होंने ईश्वर से चीन के विपत्ति-प्रस्त करोड़ों दुखी लोगों को सकट-मुक्त करने की मांग की और जैसा कि मैंने तुरन्त ही देखा, ये प्रार्थनायें केवल शिष्टाचार-प्रदर्शन के लिए अथवा खाली शुभेच्छा की बोतक न थी।

मैंने कहा—"आपकी बैठक की मेज पर रखी हुई पुस्तकों से मालूम होता है कि चीन के विषय में आपको दिलचस्पी है।" यह छोटा-सा परन डीन के मन की बात निकाल लेने के लिए काफी चीन था। उन्होंने श्रास्थनत मानुकता के साथ कहा—"हॉ, मैंने चीन के सम्बन्ध में अध्ययन किया है, किन्तु चीन पर जो संकट आ पड़ा है, उससे चीन का तत्काल अम्यास करने की आवश्यकता है, और हम आगामी वसन्तऋत में वहा जाने की योजना कर रहे हैं। मुक्ते आशा है कि डा॰ स्विट्जर और डा॰ ग्रेनफिल वहां होंगे और चालीं एएड्यूज और हम वहां जानेगे। बाढ़ में इबे हुए माग का चेत्रफल निटिश टापुओं के चेत्रफल के बरावर है, करोड़ से अधिक लोग संकट- प्रस्त हैं, और क़रीब एक 'करोड़ के मर गये हैं। हमें वहां जाकर वहां की स्थित को प्रत्यच्च देखना है और यदि सम्भव हो सके तो सारे ससार का ध्यान उस और आवर्षित करना है।"

मैंने पूछा-"क्या श्राप वहां की राजनैतिक स्थिति का भी श्रध्ययन

करेंगे ?" उन्होंने कहा—"हा, मेरे लिए स्वतन्त्रता का ऋर्थ मेरी स्वतन्त्रता का ऋर्थ नही है। उसका ऋर्थ है सबकी ऋौर प्रत्येक की स्वतन्त्रता।"

मैने कहा—"इस जॉच के लिए आप इनसे योग्य व्यक्ति नहीं हूँ इ सकते थे ?" इस पर वे तुरन्त ही डा॰ ग्रेनिफिल और डा॰ स्विट्जर की प्रश्नसा करते हुए कहने लगे—"डा॰ ग्रेनिफिल के नाम से सारा इग्लैंड परिचित है। वे सुदूर लाबाडोर में वहां के पीड़ितों की सेवा करने गये थे। और अल्बर्ट स्विट्जर के लिए तो वे जो काम अफ्रिका के मध्यभाग में करते थे, वही आगे जारी रहेगा।"

मैने कहा—"उन्होने श्रपनी हाल ही की पुस्तक की एक प्रति
गाधीजी के पास भेजी है।" डीन ने कहा—"मैं इस पुस्तक से परिचित
हूँ। यूरोप के ईश्वर-सम्बन्धी विचार के मुख्य प्रवाह को डा॰ स्विट्जर
ने नई ही गित दी है, श्रीर यद्यपि ऐसा भासित होता है कि वे दूसरे छोर
पर पहुँच गये हैं, किन्तु मैं समम्तता हूँ कि उन्होंने यूरोप को ठीक समय
पर चेतावनी दी है। वह एक विलच्चण व्यक्ति हैं। उन्होंने सगीत का
गहरा श्रव्ययन किया है, विशेषकर बाक के सगीत का, उसके तो वह
कुशल उस्ताद हैं। इसके बाद उन्होंने शल्य-चिकित्सा—सरजरी—का
श्रव्ययन कर डाक्टरी की डिग्री ली श्रीर श्रन्त में सुदूर श्रिक्ता में वहा
के पीड़ितों की सेवा करने के लिए जाने का निश्चय किया। इसमें उनके
दो प्रधान उद्देश्य थे—(१) ईसा मसीह के इन शब्दों में उनका श्रटल
विश्वास कि 'जो जीवन देता है, वही जीवन पावेगा।' श्रीर (२) उनकी
यह कामना कि गुलामों के घृण्यित व्यापार के रूप में श्रपने टेशवासियों

(इंग्लैंडवालों) ने उनपर जो ऋत्याचार एवम् पाशविकतायें की तथा शराब के द्वारा उन्हें नीति-भ्रष्ट करके जो पाप किया, उसके प्रायक्षित के रूप में कुछ, करना चाहिए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई भी प्रायश्चित इसके लिए काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऋपने-ऋापको रोग, खतरों और मृत्यु के बीचोंबीच में फेंक दिया।"

उनकी मेज पर पड़ी हुई बरट्रेयड रसल की चीन-सम्बन्धी पुस्तक का मैंने ज़िक किया, इसपर डीन बरट्रेगड रसल के सम्बन्ध में कुछ कहने लगे श्रौर इसी प्रसग मे ऋपने सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ कहना पड़ा । उन्होंने कहा-"हा, हां, मैं बरट्रेगड रसल को श्रच्छी रूस तरह जानता हूँ। रूस की क्रान्ति के समय मैने इनसे मेचेस्टर में रूस के सम्बन्ध में भाषण करवाया था और इस प्रकार में तात्का-लिक फ़ौजी श्रिधिकारियों का सदेह-भाजन बन गया था; हमारी सभा मे सैनिक मौजूद थे। मैं यह अनुभव करता था कि रूसवाले जो कर रहे हैं, वह ठीक है। यह कहा जाता था कि उन्होंने धर्म तथा ईसाइयत का परित्याग कर दिया है। सुक्ते इसकी परवा न थी, क्योंकि मै यह साफ़ देख रहा था, कि वे जो कहते हैं, उसकी ऋपेन्ना वे जो करते है. उसका महत्व ऋषिक है। श्रीर गरीबों तथा पीड़ितों के लिए वे जो सग्राम कर रहे थे श्रौर वे जिस तरह यह श्राग्रह कर रहे थे कि जीवन की सख-सुविधायें ऊपर से नीचे तक सबको समान रूप से मिलनी चाहिएँ, इससे अधिक ईसा की आतमा के अनुकृत और क्या हो सकता है ? सिर्फ ज्ञान से 'प्रभु-प्रभु' कहनेवाला व्यक्ति सच्चा ईसाई नही, सच्चा ईसाई तो 'प्रमु की इच्छा को व्यवहार में परिएत करनेवाला' व्यक्ति ही है।"

मेंने कहा—"श्रापको यह जानकर श्रानन्द श्रीर श्राश्चर्य होगा कि यही मत, लगभग इसी भाषा में नोएल तथा डोरोथी बक्स्टन ने श्रपनी दी चेलेख श्रॉच् बोलशेविज्म' (साम्यवाद की चुनौती) नामक पुस्तक में प्रकट किया है। इस पर डीन प्रसन्न हुए । उन्होंने यह पुस्तक देखी न थी, इसलिए मैंने वह उसके पास मेजने का वचन दिया। डीन ने जर्मनी की चर्चा छेड़ी श्रीर श्राह भरते हुए कहा—"जिनके मुकाबिले में हम लड़े, कितना श्रच्छा होता यदि हम उन्हें पहचानते होते। मैंने उन्हें देखा, श्रीर पहचाना, श्रीर मैंने यह श्रनुभव किया कि हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। मैंने लार्ड हेलडेन का नाम लिया, इसपर डीन ने कहा—"वह उन थोड़े-से लोगों में से एक थे, जो जर्मनों श्रीर जर्मनी के सम्बन्ध में जानते थे। वे स्कॉच थे; मेरा विश्वास है कि श्रपने स्वास्थ्य के कारण वे यहां की यूनिवर्सिटी में दाखिल न हो सके, इसलिए वे जर्मनी गये श्रीर जर्मन सस्कृति में जो श्रेष्ठातिश्रेष्ठ बातें थीं, वे सब बातें उन्होंने ग्रहण करलीं।

किन्तु इन श्रीर इस प्रकार के विषयों पर बातचीत करते हुए भी उनके मन मे तो ससार के विभिन्न भागों के पौड़ित मानव-जाति का चिन्तन चल रहा था, श्रीर इसलिए उन्होंने कहा—"श्राज दोपहर के बाद की प्रार्थना में २२ वा भजन पढ़ते समय मुक्ते ऐसा प्रतीत हो रहा था, कि इसमें जिस स्थिति का ताहश चित्रण है, गॉधीजी को उस स्थिति का कई वार अनुभव हुआ होगा और ईश्वर की शक्ति मे उन्होंने श्रपने-श्रापको शक्तिमान अनुभव किया होगा।" भजन की वे पक्तियां इस प्रकार हैं—

"किन्तु जहातक मेरा सम्बन्ध है, मै तो कीटक हूँ, मनुष्य हूँ । मानव-समुदाय-द्वारा तिरस्कृत श्रौर लोगो-द्वारा वहिष्कृत हूँ ।

"मुक्ते देखनेवाले सब मेरी श्रोर तिरस्कारपूर्वक हॅसते हैं; वे होठ लम्बे करके, सिर हिलाकर कहते हैं कि इसने ईश्वर पर विश्वास किया था कि वह इनका उद्धार करेगे, ईश्वर को यदि इसकी श्रावश्यकता हो तो इसका उद्धार करे।"

इसके बाद—''मैं मृत्यु की घाटी में चलता होऊं तो भी मुक्ते किसी मकार का भय नहीं, क्योंकि हे प्रमु, त् मेरा साथी है; तेरी सोटी श्रौर तेरा दण्ड मुक्ते सुखदायक है।''

श्रीर डीन ने भजन की इन श्रितिम पिक्तियों को दुहराया श्रीर वे बोले—''बहुत से लोग मुक्तसे पूछते ये कि क्या तुम गांधी को ईसाई बनानेवाले हो ?' मैंने रोधपूर्वक उनसे कहा—''इन्हें ईसाई बनाया जाय! ईसा के समान जितना जीवन ∙इनका है, वैसे मैंने दूसरे का बहुत-क्रम देखा है।"

मैने उन्हें याद दिलाया, "किसी ने कहा है कि धर्म आकर्षक है; किन्तु चर्च (धर्म-संघ) पीछे हटानेवाला है; और ये मित्र धर्म का वास्तविक मर्म नहीं सममते।"

डीन ने कहा—"यह वड़ा श्राकर्षक वाक्य है। मुक्ते श्राश्चर्य है यह किसने कहा होगा।" किन्तु तुरन्त ही उन्होने सम्भालते हुए कहा—
"श्रौर विकास श्रौर सुधार की सव प्रगतियां चर्च (धर्म-संघ) के लोगों के पास से ही श्रानी चाहिएँ श्रौर श्रा सकती हैं। मेरे लिए चर्च वृद्ध की छाल के समान है। छाल का काम रक्षा करने

का है, उसका स्वभाव संकोची है, जीवन का लाम इसीमें है कि प्रति वर्ष छाल में सांघ पड़े, जिससे जीवन का विकास हो सके, श्रीर फिर भी छाल वृद्ध की रह्या करने के लिए रहती है। मैं यदि चर्च में न होता तो श्राज जितना बाग़ी हूँ, उतना नहीं हो सकता था।" श्रीर वे वाग़ी तो हैं ही यह मैं बता ही चुका हूँ। श्री डीन श्रपने-श्रापको फांस के ह्यूजी-नोट सम्प्रदाय के जो रेशम की बुनाई का घन्धा करने लगे ये, उन्हीं के वशज बतलाते हैं—"इस प्रकार में जुलाहा भी हूँ श्रीर बाग़ी भी हूँ। महात्माजी में श्रीर मुक्तमें इन दो बातों की समानता है।"

किन्तु मूल बात पर लौटकर उन्होंने कहा कि महात्माजी की समानता का दृष्टात यदि कोई हो सकता है, तो वह ग्रसीसी के सत फ्रांसिस का है। श्रीर श्रसीसी का नाम श्राते ही उन्हें श्रप्ती पत्नी का स्मरण हो श्राया। पत्नी की मृत्यु के पहले उन्होंने कुछ समय श्रसीसी में श्रीर सबोनारोला के गांव फ्लोरेन्स में विताया था, श्रीर उनकी प्रिय पत्नी के सम्बन्ध में श्रद्धितीय भक्तिमावपूर्ण वाणी में उन्हें बोलते हुए सुनकर मुक्ते ऐसा प्रतीत हुश्रा कि मुक्ते ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का सौमाय्य प्राप्त हुश्रा कि मुक्ते ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का सौमाय्य प्राप्त हुश्रा है, जिसने इस वात को श्रनुभव कर लिया है कि मृत्यु का श्रर्थ श्रधिक गहरा जीवन ही है। उन्होंने कहा—"मृत्यु ने हमें खुदा नहीं कर दिया है, वह (पत्नी) मेरे श्रधिक निकट श्रा गई है। श्रपने जीवन में में प्रतिज्ञण उसका प्रकाशमय सानिध्य श्रनुभव करता हूं, श्रीर श्रव मैंने जो काम सिर पर लिया है, उसमें में निरन्तर उसके सहवास में रहूँगा।" श्रीर उनकी पत्नी ने मैञ्चेस्टर की २० इजार माताश्रों में जीवन-भर जो काम

किया; नासूर के दुःखद रोग को उन्होंने जिस शांति श्रौर श्रविचल धैर्य से सहन किया, इसका श्रौर उनकी मृत्यु का स्रमर चित्र स्मृति में ताजा करते हुए डीन की वातों को मैं सुन रहा था श्रौर मन में स्रॅमेजी गीत के इन शब्दों को गुनगुनाता जाता था—"मृत्यु, कहाँ है तेरा डड्क ? कब्र, कहां है तेरी विजय।"

उन्होंने जवानी के दिनो की भी याद की। जवानी मे उन्होंने भारत जाने का विचार किया. तत्त्वज्ञान और उसके बाद ईश्वरबाद का अध्ययन किया; किन्तु उनके विचार बहुत आगे बढ़े हुए समके गये, इसलिए उन्हे हिन्दुस्तान मे पादरी बनाकर मेजना उचित न समका गया। उन्होने कहा-"कई बार मेरे जी मे आता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, पूर्वीय देशों में जाकर रहूँ श्रीर वहाँ के पीड़ितों की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दूँ, मेरी पत्नी तो जीवन के एक-एक ज्ञुण उनके साथ रहती थी।" किन्तु विश्वासपात्र श्रौर प्रभावशाली सलाहकारो ने इसके विपरीत विचार किया । उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति केग्रटर-बरी मे आवश्यक है, क्योंकि यह अँग्रेज़ी—भाषाभाषी ईसाइयों का केन्द्रस्थान है, जहां कि मैं देश-देश के लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सक्रॅगा, श्रीर यदि सम्भव हुन्ना तो जिन समस्यात्रो पर ससार के ध्यान की श्रावश्यकता है, उनके हल करने में कुछ सहायता दे सकूँगा। उन्होंने कहा--"गॉधीजीकी मुलाकात ऐसी ही है, और मेरा विश्वास है कि यदि गांधीजी यहां शांति श्रनुभन करेंगे,तो फिर यहां स्रावेंगे ही। स्रख-बारवाले पूछते हैं कि क्या गांधीजी गिर्जा में आये थे ? और वहा उन्होंने क्या किया ?" मैने उनसे कहा कि वे मेरे साथ आर्थ, उपासना मे सम्मिलित हुए, भृक्तिभावपूर्वक खड़े रहे श्रौर विधिपूर्वक उपासना की।" किन्तु मैंने उनसे कहा कि "तुम यह भी कह सकते हो कि गांधीजी हाथ में पुस्तक लेकर मेरी बैठक की सिगड़ी के सामने मानों घर में खड़े हों इतनी शांति से खड़े हैं, यह चित्र मैं सदैव हृदय में सम्रह कर रखूँगा। कोई चित्रकार हसे चित्रित कर सके तो कितना श्रच्छा हो।"

"किन्तु मुक्ते पता नहीं कि मैने जो-कुछ कहा श्रख्यवारवाले वह सब छापेगे या नहीं। जो बाते मैने नहीं कही हैं, ऐसी बाते जबतक वे मेरी कही हुई न बतावे, तबतक मुक्ते परवा नहीं है। उत्तरीय श्रख्यार वाले मेरे प्रति बड़ी सज्जनता का व्यवहार करते थे। यहाँ मैं नहीं जानता कि वे मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किन्तु मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि मुक्ते इस प्रसंग का लाम लेकर उनके जिर्चे बिटिश जनता को यह बता देना चाहिए कि यदि गोलमेज-परिषद् श्रसफल हुई तो मैं स्वय दमन के शासन को सहन नहीं करूँगा—-बिटिश जनता श्रमृतसर की पुनरावृत्ति सहन नहीं कर सकती।"

गॉधीजी को क्राइस्ट चर्च केथेड्ल बताकर उन्होंने इस पुरातन स्थापत्य के एक-एक भाग का इतिहास बताते हुए जिन घटनाओं में स्वतन्त्रता और सहिष्णुता के श्रेष्ठ गुणों का सच्चा मर्म प्रकट होता था, उन्हों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा—''थामस-ए-वेकेट ने वास्तव में स्वतन्त्रता के लिये प्राण दिये। उसने राजाओं की सत्ता के विरुद्ध वंशावत की। इसीसे उसका नाम समस्त यूरोप में पूज्य है। वहां आगे, ठीक मध्य भाग में, एक पुराना गिर्जा है, जहां फ़ास के अत्याचारों से

भागकर आये हुए फांसीसी प्रेस्कीटेरियनों को शान्तिपूर्वक प्रार्थना करते. की स्वतन्त्रता थी। वहां ह्यूबर्ट वाल्टर की क्रव्य है, जो क्र्सेड में शांमिल हुआ, और तुर्क सुल्तान उसे बहुत नम्र प्रतीत हुआ। क्रव्य पर आप सुलतान का सिर देखेंगे, और यद्यपि दूसरे तीन-चार सिर विगड़ अथवां मिट गये हैं, किन्तु सुके खुशी है कि यह वाकी रह गया है।"

रात को वह ज्मीन पर बैठकर गांधीजी को चर्खा कातते हुए देखने लगे श्रीर कहा—"लोग कहते हैं कि गांधीजी मशीनो का तिरस्कार करते हैं, किन्तु यह तो ऐसा नाजुक यन्त्र है, जैसा मनुष्य मशीन के लिये नहीं बना है ? स्त के बने कपड़े पहनना बहुत पसंद करूँगा।"

श्रेखवारवालों से तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गांधीजों के मशीन (यन्त्र) सम्बन्धी विचारों के विषय में बड़ी गालतफ़हमी फैलादी गई है। मशीनों से मनुष्य को गुलाम न बनाना चाहिये, यह एक वांत है, श्रीर मशीनों से श्रादमियों को वेकार श्रीर दिर नहीं बनाना चाहिये यह दूसरी। क्योंकि मशीनों से भारत के करोड़ों लोग दिद हो गये हैं, इसीलिए गांधीजी उनसे फिर चर्खा सम्भालने के लिए कहते है।"

जब कि वह बातें कर रहे थे, एक बार उनका हृदय फिर चीन के विपत्ति-प्रस्त लोगों की श्रोर खिंचा। उन्होंने कहा—"महात्माजी, मैं सममता हूँ कि जब हम चीन को जायँगे, श्रापका श्राशीर्वाद हमें प्राप्त होगा।" डीन जो-कुछ कहते हैं श्रीर करते हैं, उसमें उनकी सेवा-वृत्ति प्रकट होती है। श्रीर इस सेवा-वृत्ति का मूल उद्गम जितना इनकी ईश्वर के प्रति मिक्त है, कदांचित उतना ही उनकी सेवा-परायण पत्नी के साथ

के सुन्दर समागम के वर्षों में भी होगा। ऐसा भासित होता है, मानों वह उनकी आत्मा के साथ ही रहते हों, विचरते हों, श्रीर निरन्तर उनका सहवास अनुभव करते हो। छोटी-से-छोटी बात उन्हें पत्नी का स्मरण करा देती है। प्रातःकाल हमारे लिए चाय बनाते समय वह कहने लगे— "यहां मुक्ते रसोई-घर का पूर्ण परिचय नहीं। मैञ्चेस्टर के रसोई-घर का मुक्ते पूरा परिचय था, क्योंकि वहाँ अपनी बीमार पत्नी के लिए मैं रात को पाँच या सात बार तक पकाता था।"

डीन मे विनोदवृत्ति भी बहुत तीन है। उन्होंने कई बार श्रपनी ही, श्रीर इसी तरह डीनरी में जिन पुराने डीनो के चित्र टॅगे हुए हैं उनकी, बात करके हमें खूब हॅसाया। किन्तु डीन का जो चित्र में सदैव श्रपने हृदय में संग्रह करके रखूँगा, वह है उनकी सदैव पीड़ित मानव-समाज का विचार करती हुई श्रीर इस प्रकार पत्नी का शाश्यत सहवास श्रानुभव करनेवाली उदार श्रास्मा।

किंगस्ली-हॉल से लगा हुआ बच्चों का एक वसतिप्रह है। जिस बच्चे ते गाँधीजी को 'चचा गाँधी' का प्यारा नाम दिया है वह उसीमें रहनेवाला एक तीन वरस का वचा है। जबसे बची 'चचा गाँधी' ने गाँघीजी को देखा है, तबसे वे रात-दिन उन्हीं का विचार करते हैं। "अम्मा ! श्रव मुक्ते यह कह कि गाँधी क्या खाते हैं श्रीर वे जते क्यों नहीं पहनते ?" श्रीर ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं। एक दिन मां ने कहा—' नहीं, देखो, उन्हें गाँधी नहीं, गाँधीजी कहना चाहिए। तम जानते हो कि गाँधीजी बहुत भले हैं।" छोटे वच्चे ने अपनी भूल सुधारते हुए कहा- "श्रम्मा, मै श्रफ्तील करता हूँ । श्रव मै उन्हें 'चचा गॉधी' कहूँगा।" ईश्वर की भी यही दशा हुई थी ऋौर उसे भी 'चचा ईश्वर' कहा जाता है। परन्तु वृह कहानी मै छोड़ दूँगा, क्योंकि उसका मेरी इस कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब यह नाम चल पड़ा श्रौर उनके जन्मदिन के उपलच्य में छोटे बचो ने 'प्यारे चचा गाँधी' को खिलौने और मिठाई की मेंट मेजी । और लिखा-- "यह जन्मदिन आप को मुवारिक हो ! क्या ऋपने जन्मदिन के रोज़ ऋाप ,यहां ऋायेंगे ! इम बाजा बजायेंगे ऋौर गीत गावेगे।"

परन्तु एक बच्चा है, जो बच्चों के इस बसतिग्रह में नहीं रहता; अपने माता-पिता की देखभाल में पल रहा है। वह चार वरस की लड़की है और गाँधीजी की एक सन्ध्या की मुलाकात सिद्धान्त श्रीर व्यवहार का स्परण ताजा बनाये रखने के लिए वह यों प्रयत्न करती है। गांधीजी के जन्मदिन के रोज़ उसके बाप ने गांधी-जी से कहा-- 'त्रापसे मुक्ते एक शिकायत है।' गांधीजी ने इसते हुए पूछा-- 'वह क्या है १'. "मेरी छोटी जेन रोज़ सुवह मेरे पास त्राती है, मुक्ते मारती है, जगाती है चौर कहती है, अब तुम लौटके मत मारो, क्योंकि उस दिन गांधीजी ने इम लोगों से कहा था कि कोई मारे तो उलटके कभी मत मारो।" कई दूसरे बच्चों के भी माता-पिता प्रेमपूर्वक शिकायत करते हैं, कि वे उन्हें बड़ी तकलीफ़ देते हैं। जब गांधीजी सुबह टहलने जाते हैं तब उन्हें नमस्कार करने के लिए जल्दी जगाने का आग्रह करते हैं श्रीर जो माता-पिता जल्दी उठने के स्नादी नहीं हैं उन्हें जल्दी उठने ं में श्रीर बच्चों को जगाने में बड़ी कठिनाई मालूम होती है। शायद ये बच्चे भविष्य में जब बड़े होंगे तब बड़े बाग़ी निकलेंगे और माता-पिता . यदि समय के साथ ग्रागे न बढ़े तो उनको उनसे जरूर कष्ट का ग्रानुभव होगा। इन वर्चों ने जो वार्ते प्रहरण की हैं उसीसे सावित होगा कि मैं खाली विचारतरङ्ग ही नहीं बरन् वस्तुस्थिति लिख रहा हूँ ।

् उदाहरण के तौर पर एक छोटी लड़की ने गाधीजी के जन्मदिन पर एक निवन्ध लिखा है वह देता हूँ। उसकी उम्र तो भूल गया हूँ, परन्तु मैं यह जानता हूँ कि वह दस बरस में छोटी है। निवन्ध यह है—

"श्रमीसी का संत फांसिस श्रमीसी का छोटा गरीन श्रादमी गिना जाता था। वह सब तरह से गांचीजी जैसा ही था।

"वे दोनों ही कुदरत को, जैसे कि बच्चे, चिड़ियों श्रीर फूलों को चाहते हैं, चाहते थे। गांधीजी कच्छ पहनते हैं उसी तरह संत फ्रांसिस भी, जब इस पृथ्वी पर थे, कच्छ पहनते थे।

"गाधी श्रीर संत कासिस धनवान व्यापारी के पुत्र थे। एक रात को जब संत कासिस श्रपने अनुयाइयों के साथ दावत में थे, उन्हें इटली के ग़रीबों का ख्याल हुआ। वह बाहर दौड़ गये, अपने कीमती कपड़ो का उन्होंने त्याग किया, अपना धन ग़रीबों को दे डाला श्रीर गाँधी-जैसे पुराने कपड़े पहन लिये।

"संत फ्रांसिस ने कुछ अनुयायी अपने साथ लिये। उन्होंने वृत्तीं की मोंपड़ियाँ बनाई। गांघीजी ने भी यही बात की। उन्होंने अपना धनी वैभवशाली जीवन ग़रीब भारतीय लोगो पर न्यौछावर कर दिया।

"गाँधीजी के लोगों ने उन्हें लन्दन आने के लिए कपड़ा दिया। जैसा कि हम बच्चों को, जो बिंगस्ली-हॉल को जाते हैं, उन्होंने कहा, उनके पास उसे खरीदने के लिए काफी पैसा नहीं है।

"वह सोमवार के दिन मौन रखते हैं, क्योंकि यह उनको धर्म है। गॉधीजी को उनके जन्मदिन के उपलच्य में खिलौने, मोमवित्तयां ख्रौर मिठाई की मेंट मिली है। वह बकरी का दूध मूगफ जी ख्रौर फ ज खाकर रहते हैं।"

एक दूसरा निवन्ध है, जो एक दस अरम के लड़के ने लिखा है। उमे ज्यो-का-स्यों यहां देता हूँ---

"गाँधीजी एक भारतीय हैं जिन्होंने १८६० में लंदन मे क्रान्त की शिंचा पाई। उन्होंने श्रपने देश की स्थिति सुधारने के लिए यह (वकालत) छोड़दी।

"वह गोलमेज-परिषद् में भारत के ज्यापार के पुनस्द्वार के लिए प्रयत्न करने को आये हैं। ब्राह्मण लोग अस्प्रश्यों को अपने मंन्दिरों में आने दें, इसके लिए वह प्रयत्न कर रहे हैं। वे क्रारीब ६०,००,००० के हैं और वह नहीं जानते कि आज्छा खाना क्या है १ गाँधीजी ने अपनं तमाम सम्पत्ति का त्यांग किया है और ग्रीब-से-ग्रीब भारतीयों में से एक बनने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि वह कच्छ पहनते हैं।

"उनकी खुराक बकरी का दूध, फल श्रीर शाक-भाजी है। वह मास श्रीर मच्छी नहीं खाते, क्योंकि वह जीवहिंसा के विरुद्ध है। गाँधीजी एक ईसाई भारतीय हैं।

"गाँधीजी श्रापनी रई श्राप कातते हैं। वह इंग्लैंड में प्रतिदिन एक घरटा कातते हैं श्रीर जब श्रस्पताल में ये तब भी कातते थे। लका-शायर में रुई की मिलों में जाकर वह श्राभी ही लीटे हैं।

"वह रिववार की सन्ध्या के ७ बजे से सीमवार की सन्ध्या के ७ बजे तक प्रार्थना करते हैं श्रीर यदि तुम उनसे बोलो भी तो वह जवाब नहीं देते। जब वह मुलाक़ात करते-करते श्राये तो मेरे घर भी श्राये। उस वक्त मेरी मा कपड़े पर लोहा कर रही थी। परन्तु उन्होंने कहा; 'काम वन्द मत करो', क्योंकि मुक्ते भी यह काम करना पड़ा है। मैंने उनसे हाथ मिलाया था। 'हलां', श्रीर 'गुडवाय', का हिन्दुस्तानी शब्द 'नमस्कार', है। डब्लू॰ ए॰ ग्राई॰ सेविली, २१ ईगलिन रोड़, बाऊ, लन्दन, ई॰ ३ ३०-९-३१।

कुछ पत्रकार जो चौकानेवाली क्हानियां गढ़ डालते हैं श्रौर मन चाहा ऊटपटांग लिख डालते हैं. उसके सामने यह कैसा सचा श्रौर श्रमूल्य है!

मुक्ते यह कहना चाहिए कि उनके शिक्तक उन्हें जी सिखाते हैं झीर गॉधीजी के सम्बन्ध से वे जो-कुछ सीखते हैं उसका यह परिखाम है।

इसके विलकुल विपरीत, लन्दन से ४० मील दूर एक गांव की शाला का, जहां में श्री ब्रेल्सफर्ड के साथ गया था, यह चित्र है। मैने वहाँ के विद्यार्थियों से पूछा-"मै जिस हव्शी श्रीर हमारा क्रएडा देश से आया हूँ उस देश का नाम लो।" कुछ चए चुप्पी रही, परन्तु त्राखिर को शिक्तक की पांच साल की लड़की ने कहा--"हवशी के मुलक से।" उसके पास बैठे हुए उससे कुछ वड़ लड़के को यह सुनकर आघात पहुँचा, उसने उसके कान में कहा, "यह काला नहीं है, यह तो हिन्दुस्तानी है। एक-दूसरे वर्ग में ब्रें ल्सफर्ड ने नक्शे में हिन्दुस्तान बताने के लिए कहा। उन्होने हिन्दु-स्तान ठीक वताया, परन्तु शिक्तक ने फौरन ही उनके ज्ञान में वृद्धि की, "यह देश हमारे कराडे के नीचे है और यह सज्जन अपने लोगों के लिए इक माँगने ऋाये हैं।" उन वेचारों ने गाँधी का नाम नहीं सुना था, परन्तु बाद मे मैने यह जान लिया कि जिस लड़के ने उस लड़की के कान में कहा था श्रौर उसकी भूल सुधारी थी वह एक मज़दूर स्त्री का लड़का है। वह ऋखवार पढ़ती है ग्रौर उमे गाँधीजी के प्रिन वड़ा स्रादर है।

वचीं के वसतिग्रह का जो चित्र मैने दिया है वह उस गृह के श्रिधि-कारियों के लिए प्रशसास्चक है और भावी पीढ़ी का नमूना है। गाँधी जी इंग्लैंड का किनारा छोड़ेंगे, उसके पहले वहाँ के हज़ारों लड़के उनको देख सकेंगे और किसे मालूम है कि इसी पीढ़ी के साथ हमें हमारा हिसाब साफ करना होगा। आज के लोगों की चिनस्वत, जो उन श्राखवारों पर पले हैं जो भारत के लिए एक भी श्राच्छा शब्द नहीं लिखते विक श्रसस्य और बुराई ही करते हैं, यह पीढ़ी कहीं श्राच्छी और न्यायी होगी।

## : 4:

बेल्स॰—्जब आप नमक-कर को उठा देगे, तब इससे आमदनी एच॰ एन॰ बेल्सफर्ड उपाय करेगे ?

गाँ०—नमक-कर तो एक माम्ली बात है; वास्तव में मुख्य प्रश्न तो ताड़ी श्रीर श्रफीम की जकात का है। वस्तुतः यह श्राय का एक बड़ा श्रश है। इस गढ़े को पूरा करने का कोइ उपाय नहीं है, यदि हम सेना के ज्यय में कमी न करे। यह सैनिक ज्यय-रूपी राज्ञ्स ही हमारा गला घोटकर हमें मारे डाल रहा है। इस भयद्भर श्रर्थ-प्रवाह का श्रन्त श्रवश्य ही होना चाहिए।

त्रे ०--मै खयाल करता हूँ कि गोलमेज-परिषद् का यह मुख्य विषय होगा।

गॉ॰--श्रवश्य ही यह उसका मुख्य विषय होगा। हम इसे छोड़ नहीं सकते।

कलाकार—तत्र क्या आप गोरी सेना को निकाल बाहर करना चाहते हैं ?

गॉ॰--- त्रवश्य ही मै उसे हटा देना चाहता हूँ।

ब्रें • — क्या त्राप सेना के साथ मुल्फी त्राफ़सरो (सिविलियन्स) को भी शामिल करते हैं ?

गाँ०—हमें जो बोक्त उठाना पहता है, वे उसके भाग हैं। उन्होने शासन को अत्यधिक स्वचींला बना रखा है। वे जो बड़ी-बड़ी तनस्वाहें जेंची तनस्वाह के ते है, उनका कोई औचित्य नहीं है। यहां, इंग्लैंड में उनकी श्रेणी के लोग जिस तरह रहते हैं, वे उससे कहीं अधिक बढ़-चढ कर रहते हैं।

ब्रें ० - इन बड़ी-चड़ी तनखनाहों के बारे में साधारणतः जो कारण दिये जाते हैं, क्या उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता ? इन सिबि-लियन्स को श्रापने घर से सुन्दर निर्वासन में श्रीर श्रात्यन्त विपरीत जल-वायु में रहना पड़ता है।

गॉ०—-अब यह बात नहीं है। आवागमन की मुन्दर मुविधाओं ने इस सारी स्थिति को बदल दिया है। सप्ताह में दो बार डाक आती-जाती है; इससे वे अपने देश में कुटुम्बी-जनों से बराबर समर्ग बनाये रख सकते हैं; और गमीं के मौसम में वे पहाड़ों पर जाते हैं। हम इन लोगों का स्वागत करेंगे, यदि यह हमारे बीच हिन्दुस्तानियों की तरह रहना पसन्द करें। लेकिन वे स्वय अकेले हो पड़ते हैं—स्वय हम लोगों से अलग रहते हैं। वे अपने-आपको अपनी छावनियों में बन्द कर रखते हैं। छावनी शब्द स्वय सैनिकता का परिचायक है और अवश्य ही अभी तक ये छावनियाँ फौजी कानून के अन्तर्गत हैं। उनमें के किमी भी मकान के लिए यदि सेना कहे कि हमें उसकी आवश्यकता है, तो उसपर क्रजा किया जा सकता है। हमारे एक आपसी मित्र ने यद्यपि अपने लिए

मकान बनवाया था, किन्तु उनके साथ ऐसा ही वर्ताव हुआ । ब्रे॰ सेना के सम्बन्ध में दो जुदे-जुदे प्रश्न हैं, अथवा एक ही प्रश्न की दो शाखाये हैं। एक प्रश्न है सिद्धान्त का, श्रिर्थात् सेना पर भारत का अधिकार अथवा नियन्त्रण; और एक प्रश्न है आर्थिक, जो सेना में कमी करके पूरा किया जा सकता है। क्या आप दोनों पर ज़ोर देंगे ?

गाँ०—श्रवश्य ही मै यह देखूँगा कि श्रपनी सेना पर हमारा श्रिषकार हो।

ब्रे ०--कोई भी राष्ट्र पूर्णतः राष्ट्र नहीं है, यदि अपनी सेना पर उसका अधिकार न हो।

गाँ०—सरकार मुक्तसे कहती है कि पठानों से अपनी रक्ता करने के लिए मुक्ते यह सेना रखनी ही चाहिए: लेकिन मैं उसका संरक्तण नहीं चाहता। मैं अपना तरीका अख्तियार करने की आजादी चाहता हूँ।

मै चाहूँ तो उनसे लड़ने का या चाहूँ तो उन्हें मनाने का निश्चय करूँ। लेकिन मैं यह सब कुछ स्वयं अपनी इच्छानुसार करने की आज़ादी चाहता हूँ। कुछ समय के लिए हम भारत में कुछ गोरी सेना रखने के लिए रज़ामन्द हो सकते हैं; किन्तु सरकार हमसे कहती है कि गोरे लोग हिन्दुस्तानी-हुक्मत. के मातहत तबदील नहीं किये जा सकते।

में ॰—विना उनकी सम्मित के वे तबदील नहीं किये जा सकते; (गाधीजी सिर हिलाते हैं) लेकिन मैं खयाल करता हूँ कि संतोधजनक स्थिति मे, उनमें से बहुत से भारतीय सेना मे भर्ती होने पर रज़ामद हो जायेंगे। गांघीजी (प्रसन्नतापूर्वक )—हां, समस्या का यह हल हो सकता हैं; किन्तु जब सेना घटाई जायगी, तो मुक्ते भय है कि इससे आपके बेकारों की सख्या में और वृद्धि होगी।

ब्रे ॰ — तव, यदि सेना पर भारत के श्रधिकार का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय तो क्या श्राप कुछ वर्षों के लिए जितनी घटाई हुई गोरी सेना रखना पसन्द करेंगे, उसकी सख्या श्रीर खर्च के बारे मे शर्ते तै करने पर रज्ञामन्द होंगे !

गा०--हां, इस तरह की किसी भी बात पर रज़ामन्द हो सकते हैं, बशतें कि वह बात भारत के हित में हो।

त्रे अनमता हूँ वह आपकी अपेत् अधिकतर हमारे हित में होगी।

गॉंधीजी (इसते हुए)—फिर भी, हम उस पर रजामन्द हो जायंगे। ब्रे॰--यह श्रिधकार का सिद्धान्त ही किठनाई पैदा कर रहा है। मैं नहीं समम्तता कि श्रापको वह श्रिधकार मिल जायगा। सेना की कमी का दूसरा प्रश्न है; एक हद तक श्रापको वह मिल जायगा। इस समय हम निःशस्त्रीकरण परिपद् मे जा रहे हैं। ससार के निःशस्त्रीकरण में हमारे हिस्से का यह भाग हो सकता है।

गा॰—मैने वता दिया है कि मै क्या चाहता हूँ। मेरी शर्ते प्रकट हैं। किन्तु सरकार पर्दे में कार्रवाई कर रही है मानो वह यह वताने से डरती है, कि वह क्या देना चाहती है। किन्तु मै प्रतीचा करने के लिए सर्वदा तैयार हूँ।

ने ०--जन कि हम अपनी आर्थिक समस्याओं में उलके हुए है,

बातों का मन्दगति से तै होना श्रवश्यम्मावी है। किन्तु वह भी एक लाभ हो सकता है।

कलाकार—मै सिर्फ़ एक बाहरी आदमी हूँ, लेकिन मै जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें एक दूसरी श्रीर कठिनाई नहीं है १ क्या देशी नरेश आपके मार्ग के निकुष्टतम रोड़े नहीं है ।

गा॰—देशी नरेश भारतीय पोशाक में ब्रिटिश अफसर हैं। एक नरेश उसी स्थिति में है, जिसमें कि एक ब्रिटिश अफसर। देशी नरेश उसे आज्ञा का पालन करना पड़ता है।

ब्रे—तत्र क्या आप नरेशों को वाइसराय के नियन्त्रण में छोड़ सकते हैं ?

गॉ०—हमें वह नियन्त्रण भारतीय सरकार के लिए प्राप्त करना ही चाहिए।

ब्रे o — लेकिन क्या वे वाइसराय के अन्तर्गत रहना अधिक पसन्द नहीं करते १

गॉ॰—उनमें से किसी से भी पूछिए श्रीर वे यही कहेगे। किन्तु क्या यह सम्भव है कि वे दिल में इससे सन्तुष्ट होंगे १ कुछ भी हो श्राखिर में वे हमारे ही वर्ग के हैं। वे भारतीय हैं।

ब्रें • — किन्तु वर्तमान व्यवस्था में उन्हें कुछ लाभ मिलता है, जो श्राप हर्गिज नहीं होने दे सकते । नौकरशाही उनसे शिष्टता श्रीर शुद्ध राजकीय व्यवहार का जबरदस्ती पालन करवाती है; किन्तु वह उनको श्रपनी प्रजा के साथ मनमाना वर्ताव करने के लिए काफी श्रिधिक खुला छोड़ देती है। गॉ०—इसके लिए 'शिष्टता' शब्द हैं ठीक नहीं है। इसकी अपेदा यह किहए 'तुद्र पारतन्त्र्य' अर्थात् नीच गुलामी। उनमें से एक मी अपनी आत्मा को अपनी नहीं कह सकता। निजाम कुछ कल्पना या उपाय सोच सकते हैं। किन्तु वाइसराय का क्रोध से मरा एक पत्र उन्हें ठडा कर देने के लिए काफी है। लार्ड रीडिंग के शासन-काल मे जो-कुछ हुआ वह आप जानते ही हैं।

न्ने ० — श्राधिकार अथवा नियन्त्र्ण के इस प्रश्न के श्रलावा, यदि सघ व्यवस्थापक सभा के सदस्यों में ४० प्रतिशत सदस्य देशी नरेशों द्वारा निर्वाचित हों, तो क्या आपके 'लाखों' अध-भूखों के हित की कोई व्यवस्था हो सकने की आशा है ?

गा०—जिस तरह इम श्रापसे निपटेगे, उसी तरह इम उनसे ( देशी नरेशों से ) भी निपट लेगे । बल्कि उनसे निपटना कहीं श्राधिक श्रासान होगा ।

ब्रे—मेरा खयाल है कि उनका जवाब कही अधिक पाशविक होगा। हमने तो लाठी का ही इस्तेमाल किया है; किन्तु वे बन्दूक का इस्तेमाल करेंगे।

गाँ०—यह आपका जातीय अभिमान है। यह ठीक है, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। हम सबको यह अभिमान होना चाहिए। किन्तु आप इस बात को अनुभव नहीं करते कि भारत में बि्टिश शक्ति प्रतिष्टा पर कितनी निर्मर रहती है। भारतीय इससे सम्मोन हित हो गये है। आप एक बहादुर जाति हैं और आपकी प्रतिष्टा आप को हम पर धाक जमाने में समर्थ बना देती है। यही बात मैंने दिविण

अभिका में देखी है। जुलू एक लड़ाकू जाति है, लेकिन फिर भी एक जुलू रिवाल्वर को देखते ही, चाहे वह खाली ही क्यों न हो, काँपने लग जायगा। यदि नरेशों से हमारा कगड़ा हो तो उन्हें आपकी प्रतिष्ठा का लाभ न पहुँचेगा। यदि हमारे लोगों को मराठा फीज का मुकाबिला करना पड़े तो हम अपने-आपको कहेगे—"हम भी मराठे हैं।" दिल्लिण अफिका की चर्चा करते हुए मुके देशी नरेशों के साथ के सम्बन्ध में हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए एक उदाहरण याद आ गया। स्वाजीलैंड पर पालमियट का नियंत्रण रहा करता था, किन्तु जब यूनियन का निर्माण हुआ तो वह नियंत्रण उसके हाथों सींफ दिया गया। इसी तरह हमारी यह दलील है कि नरेशों को भारतीय शासन के नियंत्रण में सौंफ दिया जाय।

बुडब्र्क उपनिवेश एक ऐसा स्थान है, जहां श्री श्रलेक्जेरडर जो उन खतरनाक दिनों में, सदा उनकी सहायता पर आश्रित श्रपद्म पत्नी को छोड़कर गतवर्ष भारत पधारे थ, श्री जेंक लोहे की भूमि में हाईलैंग्ड जिन्होंने भारत में ग्राचार्य-पद पर कार्य करते समय तथा बुडब्रुक में १५ राष्ट्री के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय भारत का सच्चा ज्ञान प्रचारित किया है, तथा श्री एस० जी० वुड, जो यहां के शिक्त्य सञ्चालक हैं, ऋादि क्वेकर मित्रों-द्वारा ऋन्तर्राष्ट्रीय, शान्ति, मित्रता तथा बन्धुत्व की सृष्टि तथा विकास किया जाता है। उपार्जित धन के संग्रह श्रीर उसके उपयोग को मनुष्य जाति के हित की दृष्टि से नियत्रण करने के लिए युडब्रूक जहाँ उदाहरण स्वरूप है तहां यह तीर्थस्थान भी है। इसका काम मि॰ केडवरी के, जो ग्रपने चाकलेट के कारण प्रसिद्ध है, दान से चलता है। यह आश्रम उसी घर में है जहा मि॰ केडबरी रहते थे श्रीर जहाँ उनके पुत्र वार्डन के पट पर हैं। गांधीजी का यहां कैमा प्रेमपूर्ण स्वागत हुआ, इसका अन्दाज श्री वुड के उस पत्र से लगता है, जो उन्होंने उस शाम की ऋपनी ऋनुपस्थिति के लिए चमा-प्रार्थना करते हुए गाधीजी को लिखा था। वह लिखते हैं--

"एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम-के:कारण-वुडबुक के आज--रिववार के तीसरे पहर के इस सम्मेलन के समापित का आसन शहण न कर सकने के कारण 'फासीसियों के शब्दों में' मै अपने को उजड़ा हुआ सा पाता हूँ, क्योंकि आज मैं बर्रामधम निवासी आपके अनेक मित्रों और प्रशसकों की ओर से आपका स्वागत करने के सुयोग से विश्वत होगया हूँ।

"इज्जलैंड के बहुत-से लोग आपको नहीं समक्तते और जब कि हम आपको समक्तते हैं, या जिनकी धारणा है कि समक्तते हैं, तो सदा आप के अनुगामी होने में अपने-आपको असमर्थ पाते हैं, परन्तु उंश्वर को धन्यवाद है कि जिसने भारत के इतिहास के इस कठिन समय और संसार की इस विषम अवस्था मे आप-जैसा नैतिक शक्ति-सम्पन्न पैगम्बर पैदा किया है। आप पर इस समय जो जिम्मेदारी है, हम कुछ अशों में उसे समक्तते हैं, और अपने इस महान कार्य के लिए आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है, यदि आपको वुडबृक-सघ में एक दिन शान्ति का विताने से उस शक्ति के कायम रखने मे मदद मिलती हो तो हम अपनेको धन्य समक्तेगे। इमारी अभिलाषा है कि जिस परिषद मे आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, उसमें भारत और इज्जलैंड तथा हिन्दू और मुसलमानों के बीच ऐसा समक्तीता हो जाय कि जिससे भारतीय राष्ट्रवाद के उचित आदशों की पूर्ति हो सके।

"हमे ऐसे सममौते की आशा इसिलए भी है कि इससे आपकी किसानों के मनुष्यत्व के उत्थान की अभिलाषा की पूर्ति होगी। हमे आप के जीवन और कार्य से यह जबरदस्त चेतावनी मिली है, जिसकी हमें वश्यकता थी और जिसके लिए हम अपूर्ण रूप से तैयार हैं, और

जिससे हमें वार बार श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर की यह पार्थना याद आती है-हे ईश्वर, हमें इतना बल दे कि हम ग़रीबो की कर्मी अबहेलना न करे।"

वास्तव में इस संस्था के आजीवन सदस्यों के जीवन और विचार कवि रवीन्द्र की उपर्युक्त प्रार्थना के अनुरूप ही है।

बर्गाधम के विशय को विज्ञान और धर्म एकसाथ टोनों के ऋाचार्य होने का दुर्लम सौभाग्य प्राप्त है। वह रॉयल सोसायटी के सदस्य भी हैं। कालेज में वह श्री मॉयटेग के सहपाठी बरमिधम के बिशप ये ग्रौर जब कि श्री मॉएटेगू ने ग्रपने भारत-सचिव होने की महत्वाकाचा पूरी की, उनसे काफी परिचय होने के कारण विशप भारत तथा उसकी समस्याश्रों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान रखते हैं। व्यक्तियों श्रीर वस्तुश्रों के सम्बन्ध में उनके श्रपने श्रलग विचार हैं, किन्तु वैज्ञानिक मस्तिष्कवालों की तरह उनमें जिज्ञास-भाव श्रवश्य हैं, श्रौर वह अपने विचार निःसंकोच प्रकट करने का साहस रखते हैं। एक बार किसी बात पर उन जैसों का विश्वास दृढ़ हो जाय तो वह फिर उसके बड़े जबरदस्त समर्थक ऋर्थात् हिमायती हो जाते हैं। भारत के विषय में गाँधीजी की उनसे बड़ी देर तक वातें होती रहीं। उन बातों में क्या हुन्ना, यह तो मैं नहीं बताऊँगा ऋौर न बताना उचित ही है: किन्तु एक-दो मनोरक्षक चटकलों का जिकर कर देना चाहता हैं। वैज्ञानिक विशाप ने विज्ञान और मशीनों का बड़े जोरों से समर्थन किया श्रीर कहा कि जब इनके अर्थात विज्ञान श्रीर मशीनों के द्वारा मनुष्य को शारीरिक परिश्रम से अवकाश मिल जायगा तो वह अपना सम्पूर्ण श्रथवा श्रधिकांश समय मानिएक श्रम को दे सकेगा। परन्तु गाँधीधी

ने "निटल्ले पुरुष के सिर पर शैतान सवार रहता है" इस पुरानी कहावत की याद दिलाते हुए कहा कि सुक्ते विश्वास नहीं है कि मनुष्य अपना श्रवकाश का समय लाभदायक बातों के चिन्तन में व्यतीत करेगा। इस पर विशाप ने कहा: "देखिए, मैं दिन-भर में मुश्किल से एक वर्षटा काम करता हूँ, बाकी सब समय मानितक चिन्तन में बीतता है।" गांधीजी ने इसके उत्तर में हॅसते हुए कहा कि "यदि सब मनुष्य विशाप हो जायँ तो विशापों का धन्धा ही जाता रहेगा।"

डा० पारधी और उनकी धर्मपत्नी ने वर्रियम के सब भारतीयों को गाधीजी से मिलने के लिए अपने घर पर निमन्त्रित किया था, वहां चार स्राना रोज • हमने करीव एक घंटा विताया ने डा॰ पारधी प्रायः • तीत वर्ष पूर्व इक्क्लैंड स्राये श्रीर स्रपने निर्वाह के लिए परिश्रम करते हुए भी एफ॰ आर॰ सी॰ एस॰ की परिचा पास की श्रीर केवल अपने परिश्रम श्रीर गुणों के वल पर शल्य-चिकित्सा अर्थात सर्जरी में इतना नाम उन्होंने कमाया है। उनकी धर्मपत्नी एक ब्रॅग्रेज महिला हैं श्रीर वह वहां रहकर भी भारत के विषय में दिलचस्पी रख कर कछ-न-कछ सेवा करने मे प्रयत्नशील रहती हैं। अस्तु। वहां मित्रों के सदेश देने के आग्रह पर गांधीजी ने एक ही वाक्य में कहा-"आप इकुलैंड में रहनेवाले मुद्धी-भर भारतीयो पर भारत की गौरव-रत्ना का भार है, ऋतः ऋाप सतर्क रहकर कार्य करें।" इसपर उपस्थित सङ्जनी में से एक ने पूछा कि हम भारत की सेवा किस तरह कर सकते हैं ? उत्तर में गाधीजी ने कहा-"त्राप अपनी बुद्धि और चातुर्य को पैसा कमाने में लगाने के बजाय देश की मेवा में लगावें। यदि स्त्राप चिकित्सक हैं तो भारत में रोगों की कमी नहीं है। यदि आप वकील हैं तो भारत में विरोध श्रीर मगड़े निपटाने का बहुत श्रवसर है; श्राप मगड़े बढ़ाने के बजाय मौजूदा फगड़ों को ही निपटाइए श्रीर मुकद्दमेवाजी को बद क्रवाइए। यदि स्त्राप इञ्जीनियर हैं तो स्त्राप स्रपने देशवासियों की त्रावश्यकता श्रौर सामर्थ्य के स्<u>रत</u>्तार श्रारोग्यप्रद श्रौर स्वच्छ हवादार नमूने के मकान बनाइए । वास्तव मे जो-कुछ ज्ञान श्रपने यहा प्राप्त किया है, यह सब देश के हित में लगाया जा सकता है।" जिस मित्र ने उक्त प्रश्न किया था वह चार्टड एकाउउरेरट ऋथवा हिसावनवीस हैं, श्रतः गांधीजी ने उनके सामने श्री कुमारश्रप्पा का उदाहरण पेश करते हुए कहा-- "श्री कुमारस्रप्पा, स्राप ही की तरह, एका उग्टेग्ट हैं; वह जो काम कर रहे हैं, वही आप भी कीजिए। भारत में महासभा और उससे सम्बन्धित संस्थात्रों के ब्राय-व्यय-निरीक्षण के लिए सुयोग्य एकाउएटेएटों की नितान्त श्रावश्यकता है। श्राप भारत मे श्राइए, मैं वहां श्रापको काफी काम बताऊँगा और प्रतिदिन चार ख्राने के हिसाब से, जो करोड़ों भारतीयों की श्राय से श्रधिक है, श्रापको फीस दिलाऊँगा।"

भारतीय मित्रों को वर्त्तमान से श्रिधिक भविष्य की चिन्ता थी श्रीर गाधीजी ने इस सम्बन्ध में उनसे कहा—

"हमें खेद है, 'जो बात हमें बहुत समय पहले कर देनी चाहिए थी, वह हमने नहीं की ।' अंग्रेजों से ये शब्द कहलवाने के पहले भारत को और भी कष्ट की आग में से गुजरना होगा । कोई भी बलवान राष्ट्र जितनी हम कल्पना करते हैं उतनी आसानी से कुकने के लिए तैयार नहीं होता । और आहिंसा के सिद्धान्त से बँचे होने के कारण, मैं इग्लैड को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बाध्य भी नहीं करूँगा। पूर्व इसके कि इङ्गलैंड वस्तुत: श्रिषकार त्याग करे, यह श्रावश्यक है कि उसे यह निश्चय हो जाय कि भारत स्वतन्त्रता प्राप्त करे श्रीर इंग्लैंड इसके लिए भुके इसीमें उसका हित है।"

ः श्रीमती पारधी ने कहा-"क्या श्राप यह खयाल नहीं करते कि इंग्लैंड को यह निश्चय कराने के लिए श्रापको कुछ समय यहां रहना चाहिए १"

गाधीजी ने कहा—''नहीं, मैं नियत समय से ऋधिक नहीं ठहर सकता। यदि मैं ऋधिक समय तक ठहरूँ तो यहा मेरा कुछ भी असर' न रहेगा श्रीर लोग इधर तवज्जह भी कम देने लगेंगे। अभी मेरा जो इससर होता है, वह केवल तात्कालिक है, स्थायी नहीं। मेरा स्थान तो' मारत मे अपने देशवासियों के बीच है और सम्भव है उन्हें एक नार फिर कष्ट-सहन का सम्मा आरम्भ करना पड़ें। बस्तुतः अभेज इस बीत को जानते हैं कि मैं एक पीड़ित जनता का प्रतिनिधि हूँ श्रीर इसीसे वे' मेरी बातों पर ध्यान देते दिखाई' देते हैं; और जब मैं भारत में अपने देशवासियों के साथ कष्ट सहता होऊँगा, तब बहा से मैं जो-कुछ कहूँगा वह ऐसा होगा जैसे हृदय-से-हृदय की' बात होती हो।

श्री रडोल्फ स्टेनर के बाल-सुधारक शिक्षणालय की मुलाकात का वर्णन भी मैं यहा श्रवश्य करूँगा। रडोल्फ स्टेनर का तो सन् १६२५ में ही देहान्त हो चुका है, किन्तु उनके शिष्य उनकी संस्था को चलाने का प्रयस्न कर रहे हैं। उनका उद्देश्य मानव-हृदय का श्राधिक गहन श्रीर सच्चा श्रध्ययन करने तथा संसार के विकास में श्रापने हिस्से का थोग देने की प्रत्येक सच्ट की शक्ति समझने और उसका आदर करने का था। शिलर ने जिसे 'मानव-समाज की प्राकृतिक सौन्दर्य-वृत्ति की शिक्ता' कहा है, उस-का उन्होंने अनुकरण किया है। उसमें विज्ञान की अनेक शालाओं का समावेश होता है. श्रीर भौतिक शक्तियों तथा खगोल विद्या के नियमों के वैज्ञानिक ब्रध्ययन-द्वारा भिम्न की उपजाऊ शक्ति का सुधार भी उसका श्रृष्ट्र है। इमे तो यहां उनके शिज्ञा-सम्बन्धी कुछ प्रयोगों की ही चर्ची करनी है। दिमाग़ी श्रीर नैतिक त्रृटियों के कारण समाज जिन बच्चो को श्रामतौर पर असाध्य कहकर छोड़ देता है, उन्हें इस स्कूल में लिया जाता है। बरमिधम के इस सनफील्ड स्कूल में हमने एक ऐसे बालक को देला, जो मोटर की भयद्वर टक्कर लगने से केवल अपंग ही नहीं हो गया था वरन् जिसकी मस्तिष्क-शक्ति भी नष्ट हो चुकी थी। यह सुधारक शिला बच्चे की प्राकृतिक सौन्दर्य को प्रहण करने श्रीर समझने की शक्ति के ऋध्ययन और विकास द्वारा, जैसे बच्चे पर सूर्य, चन्द्र और तारागण, प्राकृतिक छटा,चित्रकारी त्रीर सङ्गीत का, जो उसके जीवन के दालने में सहायक होते हैं, स्या श्रसर पहता है, यह जानकर दी जाती है। सबसे बड़ी बात तो यहां का प्रेमणूर्ण व्यवहार है,जो सबसे बड़ा सुधारक है ऋीर जिससे कमज़ोर, श्रस्थिर बुद्धि, श्रद्धदीन श्रीर श्रन्य दोवयुक्त बालकों के हृदय पर गहरा असर पड़ता है। इसने उन्हें लेटिन श्रीक श्रीर जर्मने गीत गाते सुना (जिससे मुक्ते वेदोच्चार का समरण हो आया); वे इसमे काफी कुशलता प्राप्तकर चुके हैं। वे वहाँ दुःखपूर्ण और उन्मादी जीवन व्यतीत करने के बजाय बड़े आनन्दपूर्वक कौडुम्बिक जीवन का सुख उठाते हैं,यदि हमें उनके विषय में पूर्णजान न होता तो हम यह कदापि न पहचान पाते

कि ये हीन-श्रङ्क बालक हैं। शाम को गाँघीजी के आग मन के उपलच्य में उनके खेल हुए, किन्तु उन्हें हम देख न सके। दुर्भाग्य से समयामान के कारण इस संस्था का हमारा अध्ययन सीमित ही रहा; परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सस्था का भविष्य उज्ज्वल है और यह स्थान मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्तकों के अध्ययन करने योग्य है।

वुडब्रुक हालमें जो वृहद् समा हुई, उसमें अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि आये थे। गाँधीजी ने अपने भाषणा में कहा—"अन्य स्थानों पर तो मैं कार्यवश और अपना सन्देश सुनाने गया हूँ; परन्तु यहाँ मैं तीर्य-यात्रा समम्मकरआया हूँ —तीर्थ-यात्रा इसलिए कि इसी संस्था ने हमारे संकट के समय श्री होरेश एलेग्जेपडर जैसे सुहृद्वर को हमारे पास भेजा था। वह ऐसा समय था कि जब सत्याग्रह के समाचार सरकार द्वारा रोक लिये जाने के कारणा बाहर नहीं पहुँच सकते थे और मुख्य-मुख्य सब नेता जेलों में बन्द थे। ऐसे कठिन समय में क्वेकर मित्रों ने भारत में अपना प्रतिनिधि भेजना निश्चित किया और श्री एलेग्जेएडर को इस कार्य के लिए चुना। केवल आपने ही नहीं किन्तु उनकी चिररोगिणी स्त्री ने भी उनको सहज ही में अवकाश दे दिया। इससे आप समम सकते हैं कि यह स्थान मेरे लिए तीर्थ-यात्रा क्यों है।

"अपने कार्य के विषय में चर्चा करके में आपका समय नहीं लेना चाहता। अधिकांश में लोग अब यह अवश्य जान गये हैं कि राष्ट्रीय महासमा—काँग्रेस—की देश के लिए क्या मांग है। अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए कदाचित इतिहास में पहली ही बार हमने जिस साधन का उपयोग किया है, वह आप जानते हैं। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि गत वर्ष जनता ने उस साधन को कहाँ तक निभाया । मै श्रापसे यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि गोलमेज-परिपद् के वर्तमान चालू काम को सफल करना हो तो वह बुद्धिशाली लोकमत का दवाव पड़ने पर ही हो सकता है। भैंने श्रक्सर यह कहा है कि मेरा श्रमली काम परिपट में नहीं उससे बाहर है। श्रपने कुछ सार्वजनिक भाषणों में मैंने बिना किसी सकोच के कहा है कि परिपद् में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, वह व्यर्थ ही समय त्रिता रही है अपीर जो लोग हिन्दुस्तान से त्राये हुए हैं उनका ग्रीर साथ ही परिषद् के अँग्रेज प्रति-निधियों का बहुमूल्य समय वरवाद किया जा रहा है। मेरी यह राय होने से, भारतवासी जो सम्राम भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़ रहे हैं,ब्रिटिश-द्वीप के लोकमत के जिम्मेवर नेतात्रों को वह समस लेना चाहिए। क्योंकि जबतक ग्राप लोग इस ग्रान्दोलन का सच्चा स्वरूप ग्रीर इसका रहस्य न समक्त लेगे तवतक यहां के शासन-तन्त्र-सचालकों पर त्राप दवाव नहीं डाल सकते। मैं जानता हूं कि इस समा में ऋाये हुए श्राप सब लोग सत्य के सच्चे शोधक हैं, श्रीर इसी कार्य में नहीं, प्रत्युत् मानव-समुदाय की सहायता की श्रपेचा रखनेवाले सभी कार्यों के प्रति सत्यमार्ग प्रहर्ण करने के लिए श्रातुर हैं, श्रीर यदि श्राप इस प्रश्न को उक्त दृष्टि-विन्दु से देखेंगे तो बहुत सम्भव है कि गोलमेज-परिषद का काम सफल हो जाय।" भाषण के अन्त में गॉधीजी से पूछे गये प्रश्नो में एक प्रश्न यह या

कि 'क्या स्वय भारतीय प्रतिनिधि साम्प्रदायिक भेदमाव की नीति प्रश्न पर आपस में सहमत न होकर सममौते की श्रसम्भव नहीं बना रहे हैं ?' गाँधीजी ने इस सूचना का जीरों से इनकार करते हुए कहा-"मै जानता हूँ कि आपको इसी प्रकार विचार करना सिखाया गया है। इस मोहक सूचना के जादू के अपसर को आप दूर नहीं कर सकते। मेरा दावा यह है कि निदेशी शासकों ने 'फूट डाल कर शासन करने' की भेद-नीति से भारत पर शामन किया है। यदि शासकों ने वारागना की तरह आज एक दल से और कल दूसरे से गठजोड़ा करने की नीति इंग्लियार न की होती तो भारत पर कोई मी विदेशी साम्राज्यवादी हुकूमत चल नहीं सकती थी। विदेशी शासन का फचर जनतक मौजूद है श्रौर गहरे-से-गहरा उतरता जाता है, तवतक हमारे मे फूट वनी ही रहेगी। फचर का स्वभाव ही यह है। फचर को निकाल डालिए श्रीर चिरे या फटे हुए दोनों हिस्से इकट्टे होकर मिल जायंगे। फिर स्वय परिषद् के वर्तमान संगठन के कारण भी जनता का काम अत्यन्त कठिन हो गया; न्योंकि यहा आये हुए सब प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किये हुए हैं। उदाहरणार्थ, यदि राष्ट्रीय-दल के मुसलमानों से ऋपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कहा जाता तो डा॰ श्रन्सारी चुने जाते । श्रन्त मे हमे यह भी न भूलना चाहिए कि यदि ये ही प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते तो अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करते । किन्तु इम तो यहाँ प्रधान-मन्त्री की कृपा से आये हुए हैं। इम न तो किसी के प्रति जिम्मेवार हैं, न किसी निर्वाचक-मण्डल से हमें प्रार्थना या ऋपील करनी है। फिर हमसे कहा जाता है कि यदि हम साम्प्रदायिक प्रश्न का आपस में निपटारा न कर लोगे तो किसी प्रकार की प्रगति न हो सकेगी । इसलिए स्वमावतः ही प्रत्येक ग्रपनी श्रोर खींचता है। श्रीर श्रधिक-से-श्रधिक जितना सम्भव हो ज्वरदस्ती प्राप्त करना -वाहता है। इसके सिवा प्रतिनिधियों से साम्प्रदायिक प्रश्न का एकमत से निपटारा कर लेने के लिए तो कहा जाता है. किन्तु यह नहीं बताया जाता कि यदि वे एकमत हो जायँगे तो उन्हें मिलेगा क्या ! इससे जिस वस्तु के लोभ से पहले से ही सममौता कर सकते थे, उसकी श्रारम्भ मे ही इत्या कर दी जाती है; इस प्रकार समझौता लगभग श्रसम्भव हो जाता है। सरकार को यह घोषणा कर देने दीजिए कि भारतीय आपस में सहमत ही या न हो, हम तो इस देश से जा रहे हैं, फिर स्नाप देखेंगे कि हम जल्दी ही एकमत हो जायेंगे। बात यह है कि किसीको यह प्रतीत नही होता कि हमे सच्ची-सजीव स्वतन्त्रता मिलने वाली है। हमे जो-कुछ देना कहा जाता है, वह तो भारत को लूटने की नौकरशाही की सत्ता का एक ऋँग मात्र है ऋौर वही हमे ऋापस में लड़ा मारता है। फिर, सरकार के विधान की रचना का आधार साम्प्रदायिक प्रश्न का निपटारा रखने के कारण, प्रत्येक पत्त अधिक-से-अधिक माग करने के लिए ललचाता है। यदि सरकार को सचमुच कुछ करता हो, तो उसे त्रिना किसी हिचकिचाहट के मेरी यह सूचना स्वीकार कर लेनी चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के लिए एक न्याय-मग्डल नियुक्त कर दिया जाय। यदि यह हो जाय,तो बहुत सम्भव है कि इस न्याय-मण्डल के इस्तच्चेप के पहले ही समस्या का कोई सर्व-सम्मत हल निकल आवे।"

यदि ब्रिटिश सरकार त्रापना कर्तव्य छोड़ दे तो सन्धिकाल में भारत का क्या हाल होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गाँधीजी ने कहा— "विदेशी शासन जीवित शरीर में निजातीय पदार्थ की तरह है। इस विष को निकाल दीजिए, श्रीर शरीर तुरन्त संचालित होने लगेगा। यह कहना कि ब्रिटिश सरकार का भारत से चला जाना अपना कर्चन्य छोड़ देना कहा जायगा, निरी डींग है। आज भारत में ब्रिटेन का वह जिस कर्चन्य का पालन कर रही है, वह एकमात्र काम है भारत को जूटना या चूसना। ब्रिटेन के भारत को चूसना बन्द करते ही भारत की आर्थिक स्थिति सुधर जायगी।"

एक दूसरे सदस्य ने पूछा—''श्राप भारत की दरिद्रता का कारण ब्रिटिश लूट को बताते हैं, किन्तु क्या यह सच नहीं है कि किसानों की दुर्दशा का वास्तविक कारण बनियों का लालच श्रीर विवाह श्रीर मृत्यु के समय की फ़जूलखर्ची है ? फिर श्राप ब्रिटिश सरकार पर फ़जूलखर्ची का श्रारोप करते हैं, किन्तु देशी नरेशों की फजूलखर्ची के सम्बन्ध में श्रापका क्या कहना है ?''

गाँधीजी ने उत्तर देते हुए कहा— "हिन्दुस्तानी वनिये की तो अँग्रेजी विनयों के सामने कुछ भी विसात नहीं, श्रीर यदि हम हिंसावादी होते तो हिन्दुस्तानी विनया गोली से उड़ाये जाने योग्य समझा जाता। किन्तु उस हालत में अँग्रेज़ी विनया तो सी-वार गोली से उड़ाये जाने योग्य समझा जाता। मुद्रा-नीति की जादूगरी श्रीर भूमिकर (लगान) की निर्दय वस्तीद्वारा अँग्रेजी बनिया जो लूट मचाता है, उसके मुकाबिले में हिन्दु-स्तानी बनिया जो ब्याज लेता है, वह कुछ भी नहीं है। भारतीय जैसी श्रसंगठित श्रीर विनयशील जाति की ऐसी संगठित लूट का उदाहरण मेंने इतिहास में श्रीर कोई नहीं देखा। मारतीय नरेशों की फ्ज़ूलखर्ची के सम्बन्ध में तो यदि मेरे पास सत्ता हो तो उनके पास से उनके उद्धत महल छीन लेने में मैं ज्रा भी सकोच न करूँगा; किन्तु ब्रिटिश सरकार

के पास से नई दिल्ली छीन लेने में तो मुक्ते उससे अनन्त गुना कम सकीच होगा। जब कि करोड़ों लोग भूखों मर रहे थे, उस समय भारत को देखने में इंग्लैंड का-सा बना देने की एक चाइसराय की सनक को पूरा करने के लिए नई दिल्ली पर निर्देशातापूर्वक जो करोड़ों रुपये बरबाद किये गये हैं उनके मुकाबिले में राजाओं की फजूलखर्ची किसी भी गिनती में नहीं है।"

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था-- "क्या मौलिक प्रश्नो पर भारत के लोगों ने आपस में एकमत से निर्णय कर लिया है ?" उत्तर में गॉधीजी ने कहा-"महासभा ने साम्प्रदायिक प्रश्न के निपटारे की एक योजना पेश की है; किन्तु वह अभी स्वीकृत नहीं हुई है। यहा परिषद् में जो श्चनेक दलो का कांथत प्रतिनिधित्व करने त्राये हैं, उनमें सहासमा भी एक दल है। किन्त सच बात तो यह है कि भारत के करोड़ों की सख्या वाले जनसमूह की त्योर से बोलनेवाली यह एक ही प्रतिनिधि-सस्था है। यह एक ही ऐसी जीवित, चैतन्ययुक्त श्रीर स्वतंत्र सस्था है, जो लगमग ५० वर्ष से काम करती आ रही है। यह एक ही ऐसी सस्या है, जो श्रसख्य कष्टों को सहते हुए भी टिकी हुई है । सरकार के साथ सन्धि करने वाली यह महासभा ही थी, श्रीर श्राप चाहे जो कहे, पर यह एक ही ऐसी सस्या है जो एक दिन वर्तमान सरकार का स्थान प्रहण करेगी। मेरा दावा है कि उसने ऋपनी कार्यसमिति के एक सिक्ख, एक मुसलमान श्रीर एक हिन्दू सदस्य की वनी हुई प्रतिनिधि-समिति द्वारा जो योजना पेश की है, वह जहा तक श्रीचित्य श्रीर न्याय का सम्बन्ध है, किसी भी न्याय-मग्डल की जाच के सामने टिकी रह सकेगी।"

'भैंचेस्टर गार्जियन' में उसके सम्वाददाता ने लिखा या कि गाँघी जी को ऋछूतो की ओर से बोलने का क्या ऋधिकार है, क्योंकि वे स्वयं ब्राह्मण वर्ग के हैं, जो अञ्चलों को अभीतक दवाता चला आया है। एक मित्र ने इस लेख का हवाला देते हुए गॉधीजी से पूछा कि "इस प्रकार क्या वे स्वय ही समसौते के मार्ग में विध्न-रूप नहीं हैं ?" उत्तर मे गाँधीजी ने कहा--"मैं कभी यह न जानता था कि मै ब्राह्मण् हूँ; हाँ, मैं वनिया अवश्य हूं, अरे यह शब्द एक प्रकार का तिरस्कार-सूचक है। किन्तु मैं श्रोतावर्ग को बता देना चाहता हूँ कि ४० वर्ष पहले जब मै विलायत त्राया था, तव से मेरी जातिवालो ने मुफे बहिष्कृत कर दिया है, अरे में जो काम कर रहा हूँ, उससे मुक्ते अपने को किसान, जुलाहा श्रीर श्रस्त्रूत कहलाने का अधिकार प्राप्त है। मैने श्रपनी पत्नी से विवाह किया उससे बहुत पहले ही मैने अस्पृश्यता निवारण के कार्य को अपना लिया था। हमारे सयुक्त जीवन में दो बार ऐसे प्रसंग आये थे, जिनमें सुक्ते ऋछूतो के लिए काम करने और अपनी पत्नी के साथ रहने इन दो वातों में से एक को चुन लेने का प्रश्न उपस्थित हो गया था श्रीर इनमें में पहली को ही पसन्द करता; किन्तु मेरी नेकदिल पत्नी को धन्यवाद है कि उसके कारण वह कठिन प्रसंग टल गया। मेरे आश्रम में, जोकि मेरा कुटुम्ब है, कई श्रख्नुत हैं त्रौर एक मधुर किन्तु नटखट वालिका मेरी लड़की की तरह रहती है। रही यह वात कि मै समसौते में विष्न-रूप हूँ, सो मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कारण विष्न-रूप हूँ कि भारत के लिए वास्तविक पूर्ण स्वराज्य से कम स्वीकार करके समफौता करने के लिए में ज़रा भी तैयार नहीं हूँ।"

श्रान्तम प्रश्न इस प्रकार था—''श्राप बुद्धि को श्रापील करने के साथ ही श्रपने शोधे हुए शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं, इन दोनों का मेंल मिलना हमें कठिन होता है। यह क्या बात है कि हृदय या मस्तिष्क कभी-कभी श्राप्यह ख्याल कर लेते हैं कि बुद्धि को श्रपील करना एक श्रोर रखकर श्रधिक कड़ी कार्रवाई करना श्रच्छा है ?''

उत्तर में गाधीजी ने कहा-"सन् १६०६ तक मै केवल बुद्धि को श्रपील करने की नीति पर विश्वास करता रहा। मै श्रत्यन्त परिश्रमी संघारक था। सत्य का नैप्रिक उपासक होने के कारण मैं सदैव वास्तविक वातों से परिचित रहता था. इससे मैं एक श्रव्छा मज़मूननवीस था। किन्तु जिस समय दक्षिण अफ्रिका में कठिन प्रसग उपस्थित हुन्ना उस समय मैंने देखा कि बुद्धि को अपील करने का कुछ असर न हुआ। मेरे देशवध् उत्तेजित हो उठे थे-कीडा तक किसी समय उलट पड़ता है-- श्रीर बदला लेने की चर्चा उठ खड़ी हुई थी। मेरे लिए हिंसा मे सम्मिलित हो जाने अथवा सकट का मकाविला करने और गन्दगी को रोकने के लिए कोई दूसरा तरीका हूँ निकालने इन दो बातों में एक को पसन्द कर लेने का प्रश्न उपस्थित था। श्रीर सके यह बात सकी कि हमे अपने-को पतित बनानेवाले क्वानृत को मानने से इनकार कर देना चाहिए श्रीर इसके लिए यदि सरकार चाहे तो हमें जेल भेज दे। इस प्रकार शस्त्र-युद्ध के बजाय नैतिक-शस्त्र प्रकट हुन्ना। उस समय मै राजमक्त था, क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि सब मिलाकर ग्रॅंग्रेजी साम्राज्य की प्रवृत्तियों का परिखाम हिन्दुस्तान श्रीर उसी तरह मानव-जाति के लिए लाभदायक ही है। महायुद्ध का आरम्भ होते ही में

इंग्लैड स्राया स्रौर उसमें कृद पड़ा, स्रौर बाद को जब मुक्ते 'प्लूरिसी' कीबीमारी वढ जाने से विवश होकर हिन्दुस्तान को जाना पड़ा तो वहा जाकर भी मैंने अपनी ज़िन्दगी तक को खतरे में डालकर रगरूट भरती करने का काम किया, जिसे देखकर मेरे कई मित्र कांप उठे थे। सन् १६१६ में जब रौलेट ऐक्ट नामधारी काला कानून पास हुआ और प्रमाणित अन्यायों के दूर करने की हमारी साधारण प्राथमिक मांग तक को पूरा करने से सरकार ने इनकार कर दिया, तव मेरी आगते खुलीं श्रीर भ्रम दूर हुआ । श्रीर इसलिए सन् १६२० में मै वाग़ी बना । तव से मेरी यह प्रतीति बढती ही गई है कि जनना की प्रधान महत्त्व की वस्तुएँ केवल बुद्धि को अपील करने अर्थात् समभाने-त्रमाने से नहीं मिलतीं, प्रत्युत् कष्ट-सहन के मूल्य में खरीदनी पड़ती हैं। कष्ट-सहन मनुष्यों का कानून है: श्रीर शस्त्र-युद्ध जगल का । किन्त जगल के क्तानून की अपेचा कष्ट-सहन में निरोधी का हृदय-परिवर्तन करने और श्रौर उसके कान जो दूसरी तरह बुद्धि की श्रायाज के खिलाफ बन्द रहते हैं उन्हें खोलने की अनन्त गुनी शक्ति रहती है। मैने जितनी प्रार्थ-नाये की हैं श्रौर निराशा के होते हुए भी जितनी श्राशा मैंने रखी है, उतनी किसी ने न रखी होगी; श्रीर मैं इस निश्चित परिणाम पर पहुँचा हूँ कि हमें यदि कुछ वास्तविक काम करवाना हो तो केवल बुद्धि को सन्तुष्ट करना ही काफी नहीं, हृदय को भी हिलाना चाहिए। बुद्धि की श्रपील मस्तिष्क को अधिक स्पर्श करती है, किन्तु हृदय को स्पर्श करने के लिए तो सहनशक्ति की ही आवश्यकता है। यह मनुष्य के अन्तर के द्वार खोलती है। मानव-जाति की विरासत तलवार नहीं, कप्ट-सहन है।"

#### : 90 :

मेडम मोएटेसोरी के साथ गाँधीजी की भेंट एक ज्यास्मा के साथ श्रीत्मा का सम्मिलन था। मेडम मोएटेसोरी पर गाँधीजी का इतना गहरा प्रभाव पडा था. कि उन्होंने लिखा-" गाँधीजी मुक्ते तो मोएटेसोरी मनुष्य की अपेद्धा आत्मा-रूप अधिक प्रतीत होते हैं। वर्षों से मैं उनका विचार कर रही थी। मैने अपनी आतमा से उन्हें नमंभी का प्रयत्न किया है। उनकी विनम्नता, उनकी मधुरता ऐंसी है, मानी समस्त संसार में कठोरता नाम की कोई वस्त है ही नहीं। उन्होंने तीच्य सूर्य-िकरण की तरह अपने विचारों को नम्पूर्ण रूप से व्यक्त किया, मानी बीच में कोई मर्यादा या वाधा है हां नहीं। मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि मै जिन शिच्नको को तैयार कर रही हूँ, यह माननीय व्यक्ति उन्हें बहुत सहायता पहुँचा सकेंगे। शिक्तकों को खुले हृदय के और उदार होना चाहिए; उन्हें अपनी आत्मा का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि वे बालिस पुरुषों के कठीर श्रीर मनुष्य-जीवन को कुचल डासने वाले विघ्नों से पूर्ण संसार से बाहर निकल आ सके । शिक्तकों के साथ धनकी यह मुलाकात मानवी बालकों का श्राध्यात्मक रक्षण करने में हमारी सहायक हो ।" हमें वैठने के लिए गद्दी-तिकये दिये गये थे 'स्त्रीर न्स्राई-

लिंग्टन के ग्राीव किन्तु देव वालकों की तरह स्वच्छ श्रीर मधुर वालकों ने हिन्दुस्तानी तरीके से गाँधीजी को नमस्कार किया। वे तादी पोशाक पहने हुए ये श्रीर नंगे-पाँव थे। नम्स्कार के बाद इन बालकों ने जो काम सीखे थे, उन्हें दिखाकर हमारा मनोरंजन किया। तालुबद हलन-चलन, ध्यान और इच्छा-शक्ति के भ्रनेक प्रयोग, वजाने के वाजे श्रौर भ्रन्त में भीन-साधन के महत्वपूर्ण प्रयोग कर, दिखाये। उपस्थित सन लीगों पर इसका गहरा असर हुआ। इपने बालकों से धिरी मेडम मोपरेसोरी में मुक्ते बालको के लिए मुक्त हुए संवार के दर्शन हुए। ईर्वर की सृष्टि में अनेले बालक ही अधिकत्र उसके अनुरूप होते हैं। मेडम ेमोयटेसोरी की शिक्ण-विषयक महत्वाकाक्ता पूरी-पूरी चफल न हो तो भी उन्होंने बालको में जो पूजने योख है, उसकी स्रोर माता-पितास्रों का ध्यान श्राकर्षित करके मानव-जाति की श्रसाधारण त्सेवा की है। उन्होंने मर्चुर संगीतमय इटालियन भाषा मे-चाँधीजी का स्वागत-किया और उनके मन्त्री ने ऋँप्रेजी में उसका अनुवाद किया । यह अनुवाद भी पूर्ण रूप से हर्षोत्पादक था-

"मै श्रपने विद्यायियों श्रीर यहाँ एकत्र मित्रों को सम्बोधित कर कहती हूँ कि मुक्ते श्रापते एक श्रत्यन्त महत्व-की बात-कहनी है। गाँधीजी की श्रात्मा—जिस महान् श्रात्मा का हमें दतना श्रनुभव है वह—उनके शरीर में मूर्चरूप से श्राज हमारे सामने यहाँ मौजूद है। जिस वासी के सुनने का सौभाग्य श्रमी हमें मिलने वाला है, वह आधी श्राज संसार में सर्वत्र गूँज रही है। वह प्रेम से बोलते हैं. श्रीर केवल वासी से ही ठमें ध्यक्त नहीं करते, प्रत्युत् उसमें श्रपना समस्त जीवन भर देते हैं।

यह ऐसी यात है, जो कभी-कभी ही हो सकती है; श्रीर इसलिए जन कभी यह होती है तब प्रत्येक मनुष्य उसे सुनता है।

"अद्धेय महानुभाव! मुक्ते इस बात का गर्व है कि जिस वाणी में आज यहां आपका स्वागत हो रहा है, वह लेटिन जातियों में से एक की है—पश्चिम के धार्मिक विचारों के उद्गमस्थान रोम, भन्य रोम की है। में चाहती हूं कि यदि आज पूर्व के सम्मान में पश्चिम के समस्त विचारों और जीवन को में मूर्त्तरूप से यहा व्यक्त कर सकी होती तो कितना अच्छा होता! में आपके सामने अपने विद्याधियों को पेश करती हूं। यहां उपस्थित केवल मेरे विद्याधीं ही नहीं हैं; बरन् उनमें मेरे मित्र, मित्रों के मित्र और उनके सगे-मम्बन्धी भी हैं। किन्तु मेरे विद्याधियों में अनेकान के राष्ट्रों के लोग हैं। यहां एकत्र हुए लोगों में उदार-हृदय अपने कि राष्ट्रों के लोग हैं। यहां एकत्र हुए लोगों में उदार-हृदय अपने शिक्तक हैं और अनेक भारतीय विद्याधीं हैं; हटालियन, डच, जर्मन, डेन्स, जेकोस्लोवेकियन, स्वीड्स, आस्ट्रीयन, हगेरियन, अमेरिकन और आस्ट्रेलियन विद्याधीं हैं और न्यूजीलैयड, दिज्ञ्य अफिका, कनाडा तथा आयलैयड से आये हुए विद्याधीं भी हैं। बालकों के प्रति प्रेम के ही कारण वे सब यहाँ आये हुए विद्याधीं भी हैं। बालकों के प्रति प्रेम के ही कारण वे सब यहाँ आये हैं।

"है महानुभाव! संसार की सम्यता श्रीर बालकों के विचार की शृह्यला से ही हम एक-दूसरे से श्रापस में जुड़े हुए हैं श्रीर इसी कारण हम मब स्राज स्नापके समज्ञ स्त्राये हैं। क्योंकि हम जालकों को जीवित रहना लिखाते हैं—वह स्त्राध्यात्मिक-जीवन कि केवल जिसके स्नाधार पर ही ससार की शान्ति स्थापित हो सकती है। स्त्रीर यही कारण है कि हम मब यहां जीवन की कला के स्नाचार्य श्रीर हमारे सबके—विद्यार्थियों

स्रोर उनके मित्रों के — गुरु की वाशी सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। स्राज का दिन हमारे जीवन में चिरस्मरणीय होगा। ये २४ छोटे स्रॅमें ज वालक, जिन्होंने स्वयं तैयारी कर स्रापके सामने काम दिखाया, भविष्य में जो नया बालक होने वाला है, उसके जीते-जागते चिह्न हैं। हम सब स्रापके शब्द की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

गाँधीजी की हृद्तन्त्री के सभी तारों को हिला, देने में इंसका बड़ा असर हुआ और इस हृत्कम्पन में से इस महान् अवसर के योग्य संगीत निकला, जो ससार के सब मार्गों के निवासी माता-पिता और बालकों के लिए एक सन्देश भी था और मुक्तिपत्र भी । मै उसे यहा प्रा-पूरा देता हूँ—

"मेडम! आपने मुक्ते अपने शब्द-भार से दबा दिया है। मुक्ते

अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करना ही चाहिए कि आपका यह

कहना सर्वथा सत्य है कि कितना ही कम

कयो न हो, किन्तु मैं अपने जीवन के

प्रत्येक अग में प्रेम प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ। अपने सुष्टा का,
जो मेरी दृष्टि में सत्य-रूप है, माज्ञात्कार करने के लिए अधीर हूँ और

अपने जीवन के आरम्भ में ही मैने यह शोध की कि यदि मुक्ते सत्य का

साज्ञात्कार करना हो, तो मुक्ते अपने जीवन तक को खतरे में डालकर

प्रम-धर्म का पालन करना चाहिए; और ईश्वर ने मुक्ते बालक दिये हैं,

इससे मैं यह शोध भी कर सका कि प्रेम-धर्म तो बालक ही सबसे अधिक

समक्त सकते हैं और उनके द्वारा ही वह अधिक अच्छी तरह सीखा जा

सकता है। यदि उनके बेचारे माता-पिता अज्ञान न होते तो बालक

सम्पूर्ण निर्दोष रहते । मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जन्म से हो बालक वुरा नहीं होता । यह जानी-वृक्ती बात है कि वालक के जन्म के पहले श्रीर उसके बाद उसके विकास में यदि माता-पिता श्रव्छी तरह श्राचरण करेंगे, तो स्वभाव से ही बालक सत्य श्रीर प्रेम का पालन करेंगे; श्रीर श्रपने जीवन के श्ररम्भ-काल में ही, जबसे मुक्ते यह बात मालूम हुई तभी से, मैने उसमें धीरे-धीरे किन्तु सुस्पष्ट हेंरफेर करना शुरू कर दिया।

"मेरा जीवन कितने और कैसे-कैसे त्फ़ानों मे होकर गुजरा है, मैं यहा उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु मैं सचमुच पूरी-पूरी नम्रता में इस बात का साची हो। सकता हूँ कि जितने अंश में मैंने विचार, वाणी और कार्य में प्रेम प्रकट किया, उतने ही अंशो में मैंने 'न समभी जा सकने जैसी' शान्ति अनुभव की है। मुक्तमें यह ईर्पा-योग्य शान्ति देखकर मेरे मित्र उसे सममा न सके और उन्होंने मुक्तसे इस अमूल्य धन का कारण जानने के लिए प्रश्न किये हैं। मैं इस सम्बन्ध में उन्हें केवल इससे अधिक कुछ नहीं बता सका कि यदि मित्रों को मुक्तमें इतनी शान्ति दिखाई देती है, उसका कारण अपने जीवन के सबसे महान्तियम का पालन करने का मेरा प्रयत्न है।

"जब सन् १६१५ में मैं भारत पहुँचा, तब सबसे पहले मुक्ते आपंकें कार्यों का पता चला। अमरेली में मैंने मोग्रटेसोरी-प्रणाली पर चलने वाली एक छोटी पाठशाला देखी। उसके पहले मैं आपका नाम सुन चुका था। मुक्ते वह जानने में जरा भी कठिनाई न हुई कि यह पाठ-शाला आपकी शिच्रण-पद्धति के सिर्फ ढाँचे का ही अनुसरण करती थी, तस्व का नहीं। और यद्यपि वहां थोड़ा-बहुत प्रांमाणिक प्रयन्त भी किया जाता या, किन्तु साय ही मैने यह भी देखा कि वहाँ ऋषिकारा में दिखायट ही ऋषिक थी।

"इसके बाद तो मै ऐसी अनेक पाठशालाओं के सम्पर्क में आया श्रीर जितने श्रधिक सम्पर्क मे श्राया उतना ही श्रधिक यह समभने सगा कि वालकों को यदि प्रकृति के, पशुत्रों के शिज्ञक का स्वभाव योग्य नियमों द्वारा नहीं प्रत्युत मनुष्य के गौरव-रूप नियमो द्वारा शिक्ता दी जाय तो उसका आधार भन्य और सुन्दर है। बालको को जिस प्रकार शिला दी जाती थी, उससे मुक्ते स्वभावतः ही ऐसा प्रतीत हम्रा कि यदापि उन्हें श्राच्छी तरह शिक्ता नहीं दी जाती थी, फिर भी उसकी मूल पद्धतिती इन मूल नियमों के अनुसार ही निर्धा-रित की गई थी। इसके बाद तो सुके आपके अनेक शिष्यों से मिलने का सुभ्रवसर प्राप्त हुआ। उनमें से एक ने तो इटली की यात्रा को जाकर स्वय आपका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। मै यहाँ इन बालकों श्रीर त्राप ववसे मिलने की श्राशा रखता था श्रीर इन वालको को देखकर मुक्ते अत्यन्त आनन्द हुआ है। इन बालकों के सम्बन्ध में भैने कुछ जानने का प्रयत्न किया है। यहाँ मैने जी-कुछ देखा है, उसकी एक मलक वरमिधम में भी दिखाई दी थी। वहां एक पाठशाला है। ं इस शाला में ऋौर उसमें मेद है। किन्तु वहां भी मानवता को प्रकाश मे लाने का प्रयस्न होता दिखाई देता है। यहां भी मै वही देखता हूं कि छुटपन से ही बालको को मौन का गुण समकाया जाता है। श्रीर श्रपने शिच्क के सकेत-मात्र से, सुई गिरे तो उस तक की आवाज सुनाई दे जाय, इतनी शान्ति से किस सस्ह एक-के-पींछे-एक वालक श्राया, यह देखकर मुक्ते अनिर्वचनीय आनन्द होता है। तालबढ़ हलन-चलन के प्रयोग देखकर मुक्ते बड़ा आनन्द हुआ; और जब मै इन बालकों के प्रयोगों को देख रहा था, मेरा हृदय भारत के गाँवों के अधभूखे बालकों के प्रति दौड़ गया। मैने अपने दिल मे कहा, 'यह पाठ में उन्हें सिखाऊ, जिस रीनि से इन्हें शिच्चा दी जाती है उस रीति से में उन्हें शिच्चा दे सकूँ, क्या यह सम्भव होगा ?' भारत के गरीब से-गरीब बालकों में हम एक प्रयोग कर रहे हैं। यह कहाँ तक सफल होगा, मै नहीं जानता। भारत के मोपड़ों में रहनेवाले बालकों को सची और शाकिशाली शिच्चा देने का प्रश्न हमारे सामने है और हमारे पास कोई साधन नहीं है।

"हमें तो शिक्तकों की स्वेच्छापूर्वक दी गई मदद पर आधार रखना पड़ता है। श्रीर जब में शिक्तकों को ढूंढ़ता हूँ, तो बहुत-थोड़े मिलते हैं—
खानकर जो वालकों के मानस को समकें, उनमें जो विशेषता हो उसका अम्यास करें श्रीर उन्हें फिर उनके आत्मसम्मान के भरोसे मानो छोड़ देते हो, इस प्रकार उन्हें अपने ही शक्ति-साधनों पर निर्भर बना देवे श्रीर उनमें जो उत्तम शक्ति हो उसे प्रकट करें। सैकडो, हजारों बालकों के अनुभव पर से में कहता हूँ; और आप विश्वास करें कि बालकों में हमारे से भी अधिक सम्मान का खयाल होता है। यदि हम नम्र बनें तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ बड़े विद्वानों के पास से नहीं, परन्तु वालकों से सीखेंगे। ईसा ने जब कहा कि बालकों के मुख से बुद्धिपूर्ण बाते निकलती हैं, तो इसमें उन्होंने उच्चतम और मध्य सत्य को प्रकट किया था। मेरा उसमें सम्पूर्ण विश्वास है और मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि यदि बालकों के

पास इस नम्रतापूर्वक श्रौर निर्दोष होकर जायंगे तो उनसे जरूरी बुद्धि-मानी की शिक्ता पायेंगे।

"मुफ्ते ग्रव ग्रापका ग्रीर समय नही लेता चाहिए। श्रमी जिस प्रश्न का विचार मेरे मन मे है वह जिन करोड़ों वालकों के वारे में मै ने र स्नापसे जिक्र किया है, उनमे उनके उत्तम गुणों के प्रकट करने का प्रश्न है। परन्तु मै ने एक पाठ सीखा है। मनुष्य के लिए जो त्रात असम्भव है वह ईश्वर के लिए तो वच्चों का खेल मात्र है; श्रीर उसकी सृष्टि के प्रत्येक ऋण् के भाग्य-विधाता परमेश्वर में यदि हमारी श्रद्धा हो तो प्रत्येक बात सम्भव हो सकती है। इसी अन्तिम आशा के कारण मैं श्रपना जीवन विता रहा हूँ, श्रीर उसकी इच्छा के श्रवीन होने का प्रयत्न करता हूँ । इसलिए मैं फिर यह कहता हूँ कि जिस प्रकार आप वालको के प्रेम से अपनी अनेकों सस्थाओं के द्वारा वालकों को ओष्ठ वनाने के लिए शिक्षा देने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार मैं भी यह श्राशा करता हूँ कि घनवान और साधन-सम्पन्न लोगों को ही नहीं परन्त्र गरीवों के वालकों को भी इस प्रकार की शिक्षा देना सम्भव होगा। श्रापने जो कहा सो विलकुल सच है कि वींदे हमें ससार में सच्ची शान्ति स्थापित करना है, युद्ध के साथ सच्चा युद्ध करना है, तो हमें उसका वालकों से ही आरम्भ करना होगा। यदि वे स्वामाविक और निर्देश रूप से वृद्धि पाने तो हमें न लड़ना होगा, न फजूल प्रस्तान करने होंगे, परन्तु जाने-श्रनजाने संसार को जिस शान्ति श्रौर प्रेम की मूल है वह प्रेम न्नीर शान्ति दुनियाँ के कोने-कोने में जवतक फैल न जाय तवतक हम प्रेम से प्रेम और शान्ति से शान्ति प्राप्त करते जायेंगे।"

### सस्ता साहित्य मएडल

#### 'सर्वोदय साहित्य माला' के प्रकाशन

| १–दिव्य-जीवन              | 1=)     | २१-व्यावहारिक सभ्यत   | T II)   |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| २–जीवन-साहित्य            | १।)     | २२-श्रंधेरे में उजाला | H)      |
| ३-तामिल वेद               | III)    | २३(श्रप्राप्य)        |         |
| ४-व्यसन और व्यभिचार       | (111=)  | २४-(ऋप्राप्य)         |         |
| <b>५–(श्र</b> प्राप्य)    |         | २४-स्त्री और पुरुष    | II)     |
| ६-भारत के स्त्री-रत्न(३ भ | ाग) ३)  | २६-घरों की सफाई       | 1=)     |
| ७-अनोखा(विक्टरह्यूगो      | t)?I=)  | २७-क्या करें ?        | शा)     |
| ५-ब्रह्मचर्य विज्ञान      | 111=)   | २५-(ऋप्राप्य)         |         |
| ६-यूरोप का इतिहास         | २)      | २६-त्र्यात्मोपदेश     | 1)      |
| १०−समाज-विज्ञान           | शा)     | ३०-(ऋप्राप्य)         |         |
| ११–खद्दरकासम्पत्तिशास्    | I III≡) | ३१-जब ऋंग्रेज नहीं ऋा | एथे।)   |
| १२–गोरो का प्रभुत्व       | 111=)   | ३२-(ऋप्राप्य)         | (=)     |
| १३-(ऋप्राप्य)             |         | ३३-श्रीरामचरित्र      | १।)     |
| १४-द० ऋ० का सत्याय        | ह १।)   | ३४-त्राश्रम-हरिग्री   | 1)      |
| १४-(ऋप्राप्य)             |         | ३४-हिन्दी-मराठी-कोष   |         |
| १६-श्रनीति की राह पर      | 11=)    |                       | ान्त ॥) |
| १७-सीता की ऋग्नि-परी      | चा 1-)  | ३७—महान् मातृत्वकीय   | रा॥=)   |
| १८-कन्याशिचा              | 1)      | ३५-शिवाजी की योग्य    |         |
| १६-कर्मयोग                | 1=)     | ३६-तरंगित हृद्य       | 11)     |
| २०-कलवार की करतूत         | (=)     | ४०-नरमेध              | १॥)     |

### [ २ ]

| ४१–दुखी दुनिया          | 1=)        | ६३-बुद्बुद्                         | II)          |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| ४२-जिन्दा लाश           |            | ६४-संघर्षे या सहयोग ?               | शा)          |
| ४३-आत्म-कथा (गांधीजी)   | (॥)        | ६४-गांधी-विचार-दोहन                 | III)         |
| ४४-(ऋप्राप्य)           |            | ६६-(ऋप्राप्य)                       |              |
|                         | , शा)      | ६७-हमारे राष्ट्र-निर्माता           | शा)          |
| ४६-(ऋप्राप्य)           |            | ६८-स्वतंत्रता की और-                |              |
| ४७-फॉसी !               | 1=)        | ६६-आगे बढ़ो !                       | H)           |
| ४८-अनासिकयोग-गीत        | बोध        | ७०-बुद्ध-वाणी                       | 11=)         |
| (न्ह्रोक-सहित)          | 1=)        | ७१-कांग्रेस का इतिहास               | રાા)         |
| ४६–(त्रप्राप्य)         |            | ७२-हमारे राष्ट्रपति                 | १)           |
| ५०-मराठो का उत्थान-पर   | तन २॥)     | ७३–मेरी कहानी(ज० नेहर               | <u>ક)સા)</u> |
| ४१–भाई के पत्र          | १)         | ७४-विश्व-इतिहास की                  |              |
| <b>४२</b> —स्वगत        | 1=)        | भत्तक (ज० नेहरू)                    | =)           |
| <b>५३–(</b> ऋप्राप्य)   | <b>१=)</b> | ७४-हमारे किसानो का सर               | श्राल।)      |
| <b>५४−ह्रो-समस्या</b>   | श॥)        | ७६-नया शासन विधान-                  | -१ ॥)        |
| ५५-विदेशी कपड़े का      |            | ७७-(१) गॉवों की कहार्न              | ो ॥)         |
| मुक्ताविला              | 11=)       | ७ <del>≒</del> –(२) महाभारत के      |              |
| <b>४६</b> –चित्रपट      | 1=)        | पात्र—                              | शा)          |
| <b>५७–(त्रप्राप्य)</b>  |            | ७६-सुधार और संगठन                   | (۶           |
| <b>४५-(श्र</b> प्राप्य) |            | <b>∽</b> ०−(३) संतवार्णी            | II)          |
| ४६-रोटी का₁सवाल         | (۶         | <b>८१−विनाश या इलाज</b>             | III)         |
| ६०-देवी सम्पद्          | 1=)        | <b>८२-(४) श्रॅं</b> श्रेजी राज्य मे | हमारी        |
| ६१-जीवन-सूत्र           | III)       | श्रार्थिक दशा                       | II)          |
| ६२-हमारा कलंक           | 11=)       | <b>म३−(४) लोक-</b> जीवन             | 11)          |
|                         |            |                                     | •            |

# सस्ता-साहित्य मगडल

## 'नवजीवन माला' की पुरतके।

| १. गीताबोधमहात्मा गाँधी कृत गीता का सरल तात्पर्य   | 一);; |
|----------------------------------------------------|------|
| २. मद्गल प्रभात-महात्मा गाँधी के जेल से लिखे सत्य, |      |
| त्र्रहिंसा, ब्रह्मचर्य त्र्रादि पर प्रवचन          | 一)11 |
| ३. श्रनासक्तियोगमहात्मा गाँधी कृत गीता की टीका     | =)   |
| श्लोक सहित 🖘 सजिल्द ।)                             |      |
| ४. सर्वो दय-रिकन के Unto this Last का गाँधी व      | ती . |
| द्वारा किया गया रूपान्तर—                          | -)   |
| ध. नवयुवकों से दो बाते-प्रिस क्रोपाटिकन के 'A word |      |
| to voung-men' का अनुवाद—                           | -)   |
| ६. हिन्द-स्वराज्यमहात्माजी की भारत की मौजूदा सम    |      |
| पर लिखी प्राचीन पुस्तक जो त्राज भी ताजी है—        | =)   |
| ७. ब्रुतछात की माया-खानपान सम्बन्धी नियमो तथा      | •    |
| व्यवहार के बारे मे श्री आनन्द कौसल्यायन की         |      |
| लिखी दिलचस्प पुस्तक—                               | )    |
| प. किसानों का सवाल-लें डॉ० ऋहमद की इस छोटी         | -सी  |
| पुस्तिका में भारत के इन ग़रीब प्रतिनिधियों के सवा  | ल    |
| <b>पर बड़ी सुन्दरता से विचार किया गया है।</b> हर ए | •    |
| भारतीय को इसको सममना श्रीर पढ़ना चाहिए।            | =)   |
| E. ग्राम-सेवा और गॉधीजीआजकल जिधर देखो उधर प्र      | ाम-  |
| सेवा की ही चर्चा सुनाई देती है-पर वह ग्राम-        | सेवा |
| किस प्रकार हो इस पर गाँधीजी ने इसमे वि             |      |
| प्रकाश डाला है—                                    | -)   |
| १०. खादी और गादी की लड़ाई—ले० आचार्य विनोबा        | `    |
| (छप रही है)                                        | =)   |